# याज्ञवल्क्यस्म तिः

#### व्यवहाराध्याय:

## साधारणव्यवहारमात का प्रकरणम्

अभिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापालनं परमो धर्मः। तच्च दुष्टिनग्रहमन्तरेण न संभवति। दुष्टपिरज्ञानं च न व्यवहारदर्शनमन्तरेण संभवति। तद्व्यवहारदर्शनमहरहः कर्तव्यमित्युक्तं (आ॰ ३६०)— 'व्यवहारान्स्वयं पश्येत्सभ्यैः परिव तो न्वहम्' इति। स च व्यवहारः कीद शः, कितविधः, कथं चेतीतिकर्तव्यताकलापो नाभिहितः, तदिभिधानाय द्वितीयो ध्यायः प्रारभ्यते—

# व्यवहारान्न पः पश्येद्विद्वदि्भर्ब्राह्मणैः सह। धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः।। १।।

अन्वय - क्रोध लोभविवर्जितः न पः धर्मशास्त्रानुसारेण विद्वदि्भः ब्राह्मणैः सह व्यवहारान् पश्येत्।

अनुवाद - क्रोध व लोभ के वशीभूत न होता हुआ राजा, धर्मशास्त्रानुसार विद्वान् ब्राह्मणों के साथ व्यवहार को देखे।। १।।

मिताक्षरा - व्यवहारानीति। अन्यविरोधेन स्वात्मसंबिन्धितया कथनं व्यवहारः। यथा किश्चिदिदं क्षेत्रादि मदीयमिति कथयति, अन्यो पि तिद्वरोधेन मदीयमिति। तस्यानेकविधत्वं दर्शयति बहुवचनेन। न प इति न क्षित्रियमात्रस्यायं धर्मः किंतु प्रजापालनाधिकृतस्यान्यस्यापीति दर्शयति। पश्येदिति पूर्वोक्तस्यानुवादो धर्मविशेषविधानार्थः। विद्विद्भवेदव्याकरणादिधर्मशास्त्राभिज्ञः। ब्राह्मणैनं क्षित्रियादिभिः। 'ब्राह्मणैः सह' इति त तीयानिर्देशादेषामप्राधान्याम्। 'सहयुक्ते प्रधाने' (पा. २।३।१६) इति स्मरणात्। अतश्चादर्शने न्याथादर्शने वा राज्ञो दोषो न ब्राह्मणानाम्। यथाह मनुः (८,१२८)—'अदण्डयान्दण्डयन्राजा दण्डंश्चैवाप्यदण्डयन्। अयशो महदाप्णोति नरकं चैव गच्छति।।' इति। कथम्? धर्मशानुसारेण, नार्थशास्त्रनुसारेण। देशादिसमयधर्मस्यापि धर्मशास्त्रविरुद्धस्य धर्मशास्त्रविषयत्वात्र प थगुपादानम्। तथा च वक्ष्यति (व्यव् १८६)—निजधर्मा-विरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्। सो पि यत्मेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः।। इति क्रोधलोभविवर्जित इति। 'धर्मशास्त्रनुसारेण' इति सिद्धे 'क्रोधलोभविवर्जितः' इति वचनमादरार्थम्। क्रोधो मर्षः लोभो लिप्सातिशयः।।१।।

सभ्यांश्चाह-

## श्रुताध्ययनसंपन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः। राज्ञा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः।। २।।

अन्वय - राज्ञा श्रुताध्ययन सम्पन्नाः धर्मज्ञाः सत्यवादिनः रिपौ मित्रे च ये समाः सभासदः कार्या। अनुवाद - राजा को अपनी सभा में ऐसे सभासद् बनानें चाहिए जो वेदादि शास्त्रों के पारंगत विद्वान् हों, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हों, सत्यवादी हों, तथा शत्रु व मित्र में समान द ष्टि रखते हों।। २।। मिताक्षरा - किंच, श्रुताध्ययनसंपन्नाः श्रुतेन मीमांसाव्याकरणादिश्रवणेन अध्ययनेन च वेदाध्ययनेन संपन्नाः, धर्मज्ञाः धर्मशास्त्रज्ञाः, सत्यवादिनः सत्यवचनशीलाः, रिपौ मित्रे च ये समाः रागद्वेषादिरहिताः, एवंभूताः सभासदः सभायां संसदि यथा सीदन्त्युपविशन्ति तथा दानमानसत्कारैः राज्ञा कर्तव्याः। यद्यपि 'श्रुताध्ययनसंपन्नाः' इत्यविशेषेणोक्तं, तथापि ब्राह्मणा एव। यथाह का त्यायनः—'स तु सभ्यैः स्थिरैक्तः प्राज्ञैमौंलैर्द्विजोतमैः। धर्माशास्त्राकुशलैरर्थशास्त्रविशारदैः।।' इति। ते च त्रयः कर्तव्याः; बहुवचनस्यार्थवन्त्वात् 'यस्मिन्देशे निषीदन्ति विप्रा वेदविदस्त्रयः' इति (८, १९०) मनुरमरणाच। ब हस्पतिस्तु सप्त प च त्रयो वा सभासदो भवन्तीत्याह—'लोकवेदज्ञधर्मज्ञाः सप्त प च त्रयो पि वा। त्रयोपविष्टा

भूताद्द्रव्यात्। तथा सित स्त्रीसंग्रहणादिषु दण्डाभावप्रसङ्गः। रागलोभभयानामुपादानं रागादिष्वेव द्विगुणो दमो नाज्ञानमोहादिष्विति नियमार्थम्।। नच 'राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जम्' (१९।१) इति गौतमवचनान्न ब्राह्मणा दण्ड्यइति मन्तव्यम्; तस्य प्रशंसार्थत्वात्।। यतु 'षिड्भः परिहार्यो राज्ञा वध्यश्चावन्ध्यश्चादण्ड्यश्चाविहष्कार्यश्चापरिहार्यश्च' (गौ॰ ८, १२-१३) इति, तदिप 'स एष बहुश्रुतो भवित लोकवेदवेदाङ्गविद्वाकोवाक्येतिहासपुराणकुशलस्तदपेक्षस्तद्व तिश्चाष्टचत्वारिंशत्संस्कारैः संस्कृतिस्त्रिषु कर्मस्विभरतः षट्सु वा सामयाचारिकेष्वभिविनीत' (गौ॰ ८।४-११) इति, प्रतिपादितबहुश्रुतविषयं; न ब्राह्मणमात्रविषयम्।।४।।

व्यवहारविषयमाह—

## स्म त्याचारव्यपेतेन मार्गेणा धर्षितः परैः। आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्।। ५।।

अन्वय - स्म त्याचारव्यपेतेन मार्गेण परैः आधर्षितः चेत् राज्ञे आवेदयति तत् हि व्यवहारपदम्।

अनुवाद - धर्मशास्त्र व सदाचार के विरुद्ध रीति से किसी से पीड़ित होकर राजा के समक्ष जो निवेदन हे, उसे व्यवहार कहते हैं।। ५।।

**मिताक्षरा - धर्मशास्त्र**समाचार**विरुद्धेन मार्गेण परैराधर्षितो** भिभूतो **यदाज्ञे** प्राड्विवाकाय वा **आवेदयति** विज्ञापयति चेद्यदि, तदावेद्यमानं व्यवहारपदं प्रतिज्ञोत्तरसंशयहेतुपरामर्शप्रमाणनिर्णयप्रयोजनात्मको व्यवहारस्तस्य पदं विषयः। तस्य चेदं सामान्यलक्षणम्। स च द्विविधः— शङ्कभयोगस्तत्त्वाभियोगश्चेति। यथाह नारदः (१।२७)— 'अभियोगस्तु विज्ञेयः शङ्कातत्त्वाभियोगतः। शङ्का सतां तु संसर्गात्तत्त्वं होढाभिदर्शनात्।।' इति। होढा लोप्त्रं, लिङ्गमिति यावत्। तेन दर्शनं, साक्षाद्वा दर्शनं होढाभिदर्शनं तरमता। तत्त्वाभियोगो पि द्विविधः— प्रतिषेधात्मको विध्यात्मकश्चेति। यथा—'मत्तो हिरण्यादिकं ग हीत्वा न प्रयच्छति', 'क्षेत्रादिकं ममायमपहरति' इति च। उक्तं च कात्यायनेन—'न्याय्यं स्वं नेच्छते कर्तुमन्याय्यं वा करोति यः' इति। स पुनश्चाष्टादशघा भिद्यते। यथाह मनुः (८ १४-७)— 'तेषामाद्यम णादानं निक्षेपो स्वामिविक्रयः। संभूय च समुत्थानं दत्तारयानपकर्म च।। वेतनस्यैव चा दान सविदश्च व्यतिक्रमः। क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः।। सीमाविवादधर्मश्चपारूष्ये दण्डवाचिके। स्तेयं च साहसं चैव स्त्रसिंग्रहणमेव च। स्त्रीपुंधर्मो विभागश्च द्यूतामाहृय एव च। पदान्यष्टादशैतानी व्यवहारस्थिताविह।।' इति ।। एतान्यति साध्यभेदेन पुनर्बहुत्वं गतानि। यथाह नारदः (१:२०) एषामेव प्रभेदो न्यः शतमष्टोत्तरं भवेत्। कियाभेदान्मनुष्याणां शतशाखो निगद्यते।।' इति।। 'आवेदयति चेद्राज्ञे' इत्यनेन स्वयमेवागत्यावेदयति, न राजप्रेरितस्तत्पुरूषप्रेरितो वेति दर्शयति। यथाह मनुः (८, १४३)—'नोत्पादयेत्स्वयं कार्य राजा वाप्यस्य पूरूषः। नच प्रापितमन्येन ग्रसेतार्थ कथंचन।।' इति।। परैरिति परेण पराभ्यां परैरित्येकस्यैकेन द्वाभ्यां बहुभिर्वा व्यवहारो भवतीति दर्शयति।। यत्पुनः— 'एकस्य बहुभिः सार्धं स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च। अनादेयो भवेद्वादो धर्मविदि्भरुदाहृतः।।' इति नारद(कात्यायन?) वचनं, तद्भिन्नासाध्यद्वयविषयम्। 'आवेदयति चेद्राज्ञे' इत्यनेनैव राज्ञा प ष्टो विनीतवेष आवेदयेत्। आवेदितं च युक्तं चेन्मुद्रादिना प्रत्यर्थ्याह्वानमकल्पादीनां चानाह्वानमित्याद्यर्थसिद्धमिति नोक्तम्। रम त्यन्तरे तु स्पष्टार्थमुक्तम्। यथा 'काले कार्यार्थिनं प च्छेद्ग णन्तं पुरतः स्थितम्। किं कार्यं का च ते पीडा मा भैषीर्ब्रुहि मानव।। केन कस्मिन्कदा कस्मात्प च्छेदेवं सभागतम्। एवं प ष्टः स यद्ब्रूयात्स सभ्येर्ब्राह्मणैः सह।। विम श्य कार्यं न्याय्य चेदाह्मनार्थमतः परम्। मुद्रां वा निक्षिपेत्तरिमन्पुरुषं वा समादिशेत्।। अकल्पबालस्थविरविषमस्थक्रियाकुलान्। कार्यातिपातिव्यसनिन पकार्योत्सवाकुलान्। मत्तोन्मत्तप्रमत्तार्तान्भ त्यानाहवानयेत्र पः।। न हीनपक्षां युवतिं कुले जातां प्रसूतिकाम्। सर्ववर्णोत्तमां कन्यां ता ज्ञातिप्रभुकाः रम ताः।। तदधीनकुटुम्बिन्यः स्वैरिण्यो गणिकाश्च याः। निष्कुला याश्च पतितास्तासामाह्वानमिष्यते।। कालं देशं च विज्ञाय कार्याणां च बलाबले। अकल्पादीनपि शनैर्यानैराह्वानयेन्न पः।। ज्ञात्वाभियोगं ये पि स्युर्वने प्रव्रजितादयः। तानप्याह्वानयेद्राजा गुरुकार्येष्वकोपयन्।।' इति। **आसेधव्यवस्था**प्यर्थसिद्धैव **नारदे**नोक्ता (१।४७-५३)— 'वक्तव्ये र्थे

ग हीत्वा न प्रयच्छति' इत्यादि। **निराबाधं** अस्मद्य हदीपप्रकाशेनायं स्वग हे व्यवहरतीत्यादि। **निरर्थ** अभिधेयरहितं कचटतपगजडदबेत्यादि। निष्प्रयोजनं यथा-अयं देवदत्तो रमद्य हसंनिधौ सुस्वरमधीत इत्यादि। असार्ध्य यथा-अहं देवदत्तेन सभूभङ्गमुपहसित इत्यादि। एतत्साधनासंभवादसाध्यम्। अल्पकालत्वात्र साक्षिसंभवो लिखितं दूरतो ल्पत्वात्र दिव्यमिति। विरूद्धं यथाहं मूकेन शप्त इत्यादि। पुरराष्ट्रादिविरुद्धं वा—'राज्ञा विवर्जितो यश्च यश्च पौरविरोधकृत्। राष्ट्रस्य वा समस्तस्य प्रकृतीनां तथैव च।। अन्ये वा ये पुरग्राममहाजनविरोधकाः अनादेयास्तु ते सर्वे व्यवहाराः प्रकीर्तिताः।।' इति।। यतु-'अनेकपदसंकीर्णः पूर्वपक्षो न सिद्ध्यति' इति, तत्र यद्यनेकवस्तुसंकीर्ण इत्युच्यते, तदा न दोषः; मदीयमनेन हिरण्यं वासो रूपकादि वा पहृतमित्येवविधस्यादुष्टत्वात्। ऋणादानादिपदसंकरे पक्षाभास इति चेत्तदिप न। मदीया रूपका अनेन व द्धया ग हीताः सुवर्ण चारय हस्ते निक्षिप्तम्, मदीयं क्षेत्रमयमपहरतीत्यादीनां पक्षत्विमध्यत एव। किंतु क्रियाभेदात्क्रमेण व्यवहारो न युगपदित्येतावत्।। यथाह कात्यायनः—'बहुप्रतिज्ञं यत्कार्य व्यवहारे सुनिश्चिचतम्। कामं तदपि ग ह्रीयाद्राजा तत्वबुभुत्सया।।' इति। तस्मादनेकपदसंकीर्णः पूर्वपक्षो युगपन्न सिद्धयतीति तस्यार्थः। अर्थिग्रहणात्पुत्रपित्रादिग्रहणं तेषामेकार्थत्वात्। नियुक्तजयपराजयौ मूलस्वामिनोरेव। एतच्च भूमौ फलके वा पाण्डुलेखेन लिखित्वा आवापोद्धारेण विशोधितं पश्चात्पत्रे निवेशयेत्।—'पूर्वपक्षं स्वभावोक्तं प्राड्विवाको भिलिखयेत्। पाण्डुलेखेन फलके ततः पत्रे विशोधितम्।।' इति कात्यायनस्मरणात्। शोधनं च यावद्त्तरदर्शनं कर्तव्यं नातः परम्। अनवस्थाप्रसङ्गात्। अतएव नारदेनोक्तम्—'शोधयेत्पूर्ववादं तु यावन्नोत्तरदर्शनम्। अवष्टब्धस्योत्तरेण निव तं शोधनं भवेत्।।' इति। पूर्वपक्षमशोधयित्वैव यदोत्तरं दापयन्ति सभ्यास्तदा 'रागाल्त्ननोभात्' इत्युक्तदण्डेन सभ्यान्दण्डयित्वा पुनः प्रतिज्ञापूर्वकं व्यवहारः प्रवर्तनीयो राज्ञेति।।६।।

एवं शोधितपत्ररूढे पूवपक्षे किं कर्तव्यमित्यत आह-

#### श्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यं पूर्ववदेके सन्निधौ।

अन्वय - श्रुतार्थस्य उत्तरं पूर्ववत् एक सन्निधौ लेख्यम्।

अनुवाद - सुनी हुई बात का उत्तर प्रत्यर्थी पूर्ववत् मासादि के उल्लेख के साथ अर्थी की उपस्थिति में लिखवाये।

मिताक्षरा - श्रुतो भाषार्थो येन प्रत्यर्थिना सौ श्रुतार्थः, तस्योत्तरं पूर्वपक्षादुत्तरत्र भवतीत्युत्तर लेख्यं लेखनीयम्। **पूर्वावेदकस्यार्थिनः संनिधौ** समीपे उत्तरं च यत्पूर्वोस्य निराकरणं तद्च्यते। यथाह—'पक्षस्य व्यापकं सारमसंदिग्धमनाकुलम्। अव्याख्यागम्यमित्येदुत्तरं तद्वितो विदुः।।' इति। पक्षस्य व्यापकं निराकारणसमर्थम्। सारं न्याय्यं न्यायादनपेतम्। असंदिग्धं संदेहरहितम्। अनाकुलं पूर्वापरविरूद्धम्। अव्याख्यागम्यं अप्रसिद्धमप्रयोगेण दुःशिलष्टविभिक्तिसमासाध्याहाराभिधानेन वा अन्यदेशभाषाभिधानेन वा यद् व्याख्येयार्थ न भवति तत्सदुत्तरम्।। तच्च चतुर्विधम्–'संप्रतिपत्तिः, मिथ्या, प्रत्यवस्कन्दनं पूर्वं न्यायश्चेति। यथाह कात्यायनः—'सत्यं मिथ्योत्तरं चैव प्रत्यवस्कन्दनं, पूर्वं तथा। पूर्वन्यायविधिश्चैवमूत्तरं रयाच्चतुर्विधम्।।' इति। तत्र सत्योत्तरं यथा–'रूपकशतं मह्यं धारयति' इत्युक्ते 'सत्यं धारयामि' इति। यथाह-'साध्यस्य सत्यवचनं प्रतिपत्तिरूदाहृता' इति। मिथ्योत्तरं तु नाहं धारयामीति। तथा च कात्यायनः—'अभियुक्तो भियोगस्य यदि कुर्यादपहनवम्। मिथ्या ततु विजानीयादुतरं व्यवहारतः।।' इति।। तच्च मिथ्योत्तरं चतुर्विधम्-'मिथ्यैतन्नाभिजानामि तदा तत्र न संनिधिः। अजातश्चारिम तत्काल इति मिथ्या चतुर्विधम्।।' इति। प्रत्यवस्कन्दनं नाम 'सत्यं ग हीतं प्रतिदत्त प्रतिग्रहेण लब्धम्' इति वा। यथाह नारदः—'अर्थिना लिखितो यो र्थः प्रत्यर्थी यदि तं तथा-।- प्रपद्य कारणं ब्र्यात्प्रत्यवस्कन्दनं रम तम्।।' इति। प्राङ्न्यायोत्तरं तु यत्राभियुक्त एवं ब्रुयात् 'अस्मिन्नर्थे नेनाहमभियुक्तस्तत्र चायं व्यवहारमार्गेण पराजितः' इति। उक्तं च कात्यायनेन-'आचारेणावसन्नो पि पुनर्लेखयते यदि। सो भिधेयो जितः पूर्व प्राङ्न्यायस्तु स उच्यते।।' इति। एवमुत्तरलक्षणे स्थिते उत्तरलक्षणरहितानामुत्तरवदवमा-समानानामृत्तराभासत्वमर्थसिद्धम्। स्पष्टीकृतं च स्म त्यन्तरे— 'संदिग्धमन्यत्प्रकृतादत्यल्पमतिभूरि च। पक्षैकदेशव्याप्यन्यत्तथा नैवोत्तरं भवेत्।। यद्वचस्तपदमव्यापि निगृढार्थ तथाकुलम्। व्याख्यागम्यमसारं

यत्र मिथ्याप्राङ्न्यायोः पक्षव्यापित्वं यथा—'रूपकशतं धारयती'त्यभियोगे, 'मिथ्यैतदिसमन्नर्थे पूर्वमयं पराजितः' इति। अत्रापि प्रतिवादिन एव क्रिया; 'प्राङ्न्यायकारणोक्तौ तु प्रत्यर्थी निर्दिशेक्तियाम्' इति वचनात्, शुद्धस्य प्राङ्न्यायस्याभावादनुत्तरत्वप्रसङ्गात्, संप्रतिपत्तेरपि साध्यत्वेनोपदिष्टस्य पक्षस्य सिद्धत्वोपन्यासेन साध्यत्विनराकरणादेवोत्तरत्वम्। यदा तु कारणप्राङ्न्यायसंकरः यथा—'शतमनेन ग हीत' मित्यभियुक्तः प्रतिवदति 'सत्यं ग हीतं प्रतिदत्तं चेत्यिसमन्नेवार्थे प्राङ्न्यायेनायं पराजितः' इति। तत्र प्रतिवादिनो यथारुचीति न क्वचिद्वादिप्रतिवादिनोरेकिसमन्व्यवहारे क्रियाद्वयप्रसङ्ग इति निर्णयः।।६।।-

एवमुत्तरे पत्रे निवेशिते साध्यसिद्धेः साधनायत्तत्वात्साधननिर्देशं कः कुर्यादित्यपेक्षित आह-

#### ततो थीं लेखेयेत् सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्।। ७।।

अन्वय - ततः अर्थी प्रतिज्ञातार्थसाधनम् सद्यः लेखयेत्।

अनुवाद - तब अपने निवेदन को सिद्ध करने वाली जो बातें हों, उन्हें अर्थी तत्काल लिखवाए।। ७।। मिताक्षरा - तत उत्तरानन्तरम्, अर्थी साध्यवान् सद्य एवानन्तरमेव प्रतिज्ञातार्थ-साधनं लेखयेत्। प्रतिज्ञातः साध्यः स चासावर्थश्चेति प्रतिज्ञातार्थः तस्य साधनं साध्यते नेनेति साधनं प्रमाणम्। अत्र 'सद्यो लेखयेत्' इति वदतोत्तराभिधाने कालविलम्बनमप्यङ्गीकृतमिति गम्यते। तच्चोत्तरत्र विवेचयिष्यते। अर्थी प्रतिज्ञातार्थसाधनं लेखयेदिति वदता यस्य साध्यमस्ति स प्रतिज्ञातार्थसाधनं लेखयेदित्युक्तं, अतश्च प्राङ्न्यायोत्तरे प्राङ्न्यायस्यैव साध्यत्वात्प्रत्यर्थ्येवार्थी जात इति स एव साधनं लेखयेत्। मिथ्योत्तरे तु पूर्ववाद्येवार्थी स एव साधनं निर्दिशेत्। ततो थीं लेखयेदिति वदता अर्थ्यव लेखयेत्रान्य इत्युक्तम्। अतश्च संप्रतिपत्त्युतरे साध्याभावेन भाषोत्तरत्वादिनोर्द्वयोरप्पर्थित्वाभावात्साधननिर्देश एव नास्तीति तावत्वेव व्यवहारः परिसमाप्यत इति गम्यते। एतदेव हारीतेन स्पष्टमुक्तम् 'प्राङ्न्यायकारणोक्तौ तु प्रत्यर्थी निर्दिशेत्क्रियाम्। मिथ्योक्तौ पूर्ववादी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेत्।।इति।।७।।

ततः किमित्यत आह-

#### तित्सद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतो न्यथा।

अन्वय - तत् सिद्धौ सिद्धिं आप्नोति अतो न्यथा विपरीतम्।

अनुवाद - उक्त निवेदनरूप साध्य के विषय में यदि कोई साधन प्रमाण मिल जाए तो सिद्धि को प्राप्त करता है अर्थात् जीतता है। यदि प्रमाण न मिले तो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। मिताक्षरा - तस्य साधनस्य प्रमाणस्य वक्ष्यमाणलिखितसाक्ष्यादिलक्षणस्य सिद्धौ निर्वत्तौ सिद्धिं साधनासिद्धौ जयलक्षणां प्राप्नोति। अतो स्मात्प्रकारादन्यथा प्रकारान्तरेण साधनासिद्धौ विपरीतं साध्यस्यासिद्धिं पराजयलक्षणमाप्रोतीति संबन्धः।।

एवं व्यवहाररूपमभिधयोपसंहरति-

## चतुष्पाद्वचवहारो यं विवादेषूपदर्शितः।। ८।।

अन्वय - विवदेषु अयं चतुष्पाद्व्यवहारः दर्शितः।

अनुवाद - विवाद के विषय में यह चार अंश वाला व्यवहार होता है-यह सब दिखला दिया है।। ८।। मिताक्षरा - 'व्यवहारन्न पः पश्येत्' (व्यव् १) इत्युक्तो व्यवहारः सो यमित्थं चतुष्पाच्चतुरंशकल्पनया विवादेषु ऋणादानादिषूपदर्शितो वर्णितः। तत्र 'प्रत्यर्थिनो ग्रतो लेख्यं' इति भाषापादः प्रथमः। 'श्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यम्' इत्युत्तरपादो द्वितीयः। ततः 'अर्थी लेखयेत्सद्यः' इति क्रियापादस्त तीयः। 'तित्सद्धौ सिद्धिमाप्नोति' इति साध्यसिद्धिपादश्चतुर्थः। यथोक्तम्—'परस्परं मनुष्याणां स्वार्थविप्रतिपन्तिषु। वाक्यन्यायाद्व्यवस्थानं व्यवहार उदाहृतः।। भाषोत्तरक्रियासाध्यसिद्धिभिः क्रमव तिभिः। आक्षिप्तचतुरंशस्तु चतुष्पादभिधीयते।।' इति। संप्रतिपत्युत्तरे तु साधनानिर्देशाद्भाषार्थस्यासाध्यत्वाच्च न साध्यसिद्धिलक्षणः पादो स्तीति द्विपात्त्वमेव। उत्तराभिधानानन्तरं सभ्यानामर्थिप्रत्यर्थिनोः कस्य क्रिया स्यादिति

'अभियोगमनिस्तीर्य नैनं प्रत्यभियोजयेत्' (व्य० १) इत्यस्यापवादमाह -

## कुर्यात्प्रत्यभियोगं च कलहे साहसेषु च।

अन्वय - कलहे साहसेषु च प्रत्यभियोगं कुर्यात्।

अनुवाद - कलह में तथा साहस होने पर प्रत्यभियोग किया जा सकता है।

मिताक्षरा - कलहे वाग्दण्डपारुष्यात्मके साहसेषु विषशस्त्रादिनिमित्तप्राणव्यापादनादिषु प्रत्यभियोगसंभवे स्वाभियोगमनिस्तीर्याप्यभियोक्तारं प्रत्यभियोजयेत्। नन्वत्रापि पूर्वपक्षानुपमर्दनरूपत्वेनानुत्तरत्वात्प्रत्यभियोगस्य प्रतिज्ञान्तरत्वे युगपद व्यवहारासंभवः समानः। सत्यम्। नात्र युगपद्व्यवहाराय प्रत्यभियोगोपदेशः, अपि तु न्यूनदण्डप्राप्तये अधिकद्ण्डनिव त्तये वा। तथा हि - 'अनेनाहं ताडितः शप्तो वा' इत्यभियोगे, 'पूर्वमहमनेन ताडितः शप्तो वा' इति प्रत्यभियोगे दण्डाल्पत्वम्। यथाह नारदः (१४१२) 'पूर्वमाक्षारयेद्यस्तु नियतं स्यात्स दोषभाक्। पश्चाद्यः सो प्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः।।' इति। यदा पुनर्द्वयोर्युगपत्ताडनादिप्रव तिस्तत्राधिकदण्डनिव तिः - 'पारुष्ये साहसे वापि युगपत्संप्रव त्तयोः। विशेषश्चेन्न लभ्यते विनयः स्यात्समस्तयोः।।' इति। एवं युगपद्यवहारप्रव त्त्यसंभवे पि कलहादौ पंयभियोगो र्थवान णादानादिषु तु निरर्थक एव।।

अर्थिप्रत्यर्थिनोर्विधिमुक्त्वा ससभ्यस्य सभापतेः कर्तव्यमाह -

#### उभयोः प्रतिभूर्ग्राह्मः समर्थः कार्यनिर्णये।। १०।।

अन्वय - उभयोः (अर्थिप्रत्यर्थिनोः) कार्यनिर्णये समर्थः प्रतिभूः ग्राह्यः।

अनुवाद - अर्थी व प्रत्यर्थी के विवाद में दोनों के निर्णयकार्य में समर्थ प्रतिभू लेने चाहिए।। १०।। मिताक्षरा - उभयोर्श्यप्रत्यर्थिनोः सर्वेषु विवादेषु निर्णयस्य कार्यं "कार्यनिर्णयः"। आहिताग्यादिषु पाठात्कार्यशब्दस्य पूर्वनिपातः। निर्णयस्य च यत्कार्यं साधितधनदानं दण्डदानं च तस्तिन्समर्थः प्रतिभूः प्रतिभवति तत्कार्यं तद्वद्भवतीति प्रतिभूग्राह्यः ससभ्येन सभापतिना। तस्यासंभवे र्थिप्रत्यर्थिनो रक्षणे पुरुषा नियोक्तव्याः। तेभ्यश्च ताभ्यां प्रतिदिनं वेतनं देयम्। यथाह कात्यायनः - 'अथ चेत्प्रतिभूर्नास्ति कार्ययोग्यस्तु वादिनः। स रक्षितो दिनस्यान्ते दद्याद्भ त्याय वेतनम्।।' इति।।१०।।

अर्थिप्रत्यर्थिनोर्निर्णयकार्ये ससभ्येन सभापतिना प्रतिभूर्ग्राह्य इत्युक्तम्, किं तन्निर्णयकार्यं यस्मिन्प्रतिभूर्ग् ह्यत इत्यपेक्षित आह -

# निहवे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम्। मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्धनं वहेत्। १९।।

अन्वय - निह्नवे, (वादिना) भावितः (प्रतिवादी) (वादिने) राज्ञे च तत्समम् धनं दद्यात्। मिथ्याभियोगी अभियोगात् द्विगुणं धनं वहेत्।

अनुवाद - यदि प्रतिवादी किसी बात को छिपाकर अस्वीकार करे और वादी साक्षी के द्वारा उस बात को सिद्ध कर दें तो प्रतिवादी उतना धन दण्डरूप में वादी को तथा राजा को भी दे। यदि किसी ने किसी के ऊपर झूठा अभियोग लगाया हो, तो जितने का वह अभियोग है, उससे दुगुना धन दण्डरूप में वह राजा को दे।।

मिताक्षरा - अर्थिना निवेदितस्याभियोगस्य प्रत्यर्थिना पह्न क ते यदा र्थिना साक्ष्यादेभिर्भावितो ड्. गीकारितः प्रत्यर्थी तदा दद्याद्धनं प्रक तमर्थिने राज्ञे च तत्सममपलादण्डम्। अर्थार्थी भावियतुं न शक्नोति तदा स एव मिथ्याभियोगी जात इत्यभियोगादिभयुक्तधनाद्धिगुणं धनं दद्यात् राज्ञे। प्राङ्न्याये प्रत्यवस्कन्दने चेदमेव योजनीयम्। तत्रार्थ्येवा पह्नववादी प्रत्यर्थिना भावितो राज्ञे प्रक तधनमसमं दण्डं दद्यात्। अथ प्रत्यर्थी प्राड्.न्यायं कारणं वा भावियतुं न शक्नोति तदा स एव मिथ्याभियोगीति राज्ञे द्विगुणं धन दद्यात्। अर्थिने च प्रक तं धनम्। संप्रतिपत्त्युत्तरे तु दण्डाभाव एव। एतच्च ऋणादानविषयमेव। पदान्तरेषु तत्र तत्र दण्डाभिधानादधनव्यवहारेष्वस्यासंभावाच्च न सर्वविषयत्त्वम्। 'राज्ञा धमर्णिको दाप्यः' (व्य० ४२) इत्यस्य ऋणादानविषयत्त्वे पि तत्रैव विशेषं वक्ष्यामः। यद्वा, -

प्रतिवीक्षणेन न पूजयतीति मनसो विक तेर्लिङ्.गम्। तथा औष्ठौ निर्भुजित वक्रयतीत्यिप कायस्य विक तिः। एतच्च दोषसंभावनामात्रमुच्यते, न दोषनिश्चयाय, स्वाभाविकनैमित्तिकविकारयोर्विवेकस्य दुर्ज्ञेयत्वात्। अथ कश्चिन्निपुणमितर्विवेकं प्रतिपद्येत तथापि न पराजयनिमित्तं कार्यं भवति। निह मिरिष्यतो लिङ्गदर्शनेन म तकार्यं कुर्वन्ति। एवमस्य पराजयो भविष्यतीति लिङ्गादवगते पि न पराजयनिमित्तकार्यप्रसङ्.गः।।१३-१५।।

## संदिग्धार्थं स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत्। न चाहूतो वदेत् कि चिद्धीनो दण्ड्यश्च स स्म तः।। १६।।

अन्वय - यः स्वतन्त्रः सन्धिग्धार्थं साधयेत् यश्च निष्पतेत् आहूतः च न कि चित् वदेत, स हीनः दण्ड्यश्च रम तः।

अनुवाद - जो अर्थी अपनी इच्छा से प्रत्यर्थी के स्वीकार किये बिना ही धन को माँगने लगे अथवा कबूल की गई बात को न माने, पुनः बुलाने पर राजा के सामने कुछ न बोले, ऐसा व्यक्ति अविश्वसनीय ओर दण्ड का भागी होता है।। १६।।

मिताक्षरा - किंच, संदिग्धमर्थमधमर्णेनानाङ्गीक तमेव यः स्वतन्त्रः साधनिनरपेक्षः साधयत्यासेधादिना स हीनो दण्ड्यश्च भवति। यश्च स्व संप्रतिपन्नं साधनेन वा साधितं याच्यमानो निष्पतेत् पलायेत, यश्चाभियुक्तो राज्ञा चाहूतः सदिस न किंचिद्वदित 'सो पि हीनो दण्ड्यश्च स्म तः' इति संबध्यते। 'अभियोगे च साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीर्तितः' इति प्रस्तुतत्वाद्धीनपरिज्ञानमात्रमेव मा भूदिति 'दण्डय'ग्रहणम्। दण्डस्य चापि 'शास्यो प्यार्थान्न हीयत' इत्यर्थादहीनत्वदर्शानत्वदर्शानादत्र तन्मा भूदिति 'हीन' ग्रहणम।।१६।।

अथ यत्र द्वाविष युगपद्धर्माधिकरणं प्राप्तौ भाषाविनौ। तद्यथा - कश्चित्प्रतिग्रहेण क्षेत्रं लब्ध्वा कंचित्कालमुपभुज्य कार्यवशात्सकुटुम्बो देशान्तरं गतः। अन्यो पि तदेव क्षेत्रं प्रतिग्रहेण लब्ध्वा कंचित्कालमुपभुज्य देशान्तरं गतः। ततो द्वाविष युगपदागत्य 'मदीयिमदं क्षेत्रं मदीयिमदं क्षेत्रम्' इति परस्पर विवदमानौ धर्माधिकरणं प्राप्तौ तत्र कस्य क्रियेत्याकाङ्कित आह -

# साक्षिषूभयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः। पूर्वपक्षे धरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनः।। १७।।

अन्वय - उभयतः साक्षिषु (पूर्वं) पूर्ववादिनः साक्षिणः (भवन्ति) अधरीभूते पूर्वपक्षे उत्तरवादिनः (साक्षिणः) भवन्ति।

अनुवाद - यदि दोनों पक्षों के साक्षी उपस्थित हों तो पूर्ववादी के साक्षियों से प्रश्न करना चाहिए। जब उसका पक्ष नीचा जो जाए तो उत्तरवादी के साक्षियों को पूछना चाहिए।। १७।।

मिताक्षरा - उभयतः उभयोरिप वादिनोः साक्षिषु संभवस्तु साक्षिणः पूर्ववादिनः 'पूर्विस्मिन्काले मया प्रतिग्रहीतमुपभुक्तं च' इति यो वदत्यसौ पूर्ववादी, न पुनर्यः पूर्वं निवेदयति तस्य साक्षिणः प्रष्टव्याः। यदा त्वन्य एवं वदित 'सत्यमनेन पूर्वं प्रतिग हीतमुपभुक्तं च किंतु राज्ञेदमेव क्षेत्रमस्मादेव क्रयेण लब्ध्वा मह्यं दत्तम्' इति, 'अनेन वा प्रतिग्रहेण लब्ध्वा मह्यं दत्तम्' इति तत्र पूर्वपक्षा साध्यतया धरीभूतस्तिस्मिन्पूर्वपक्षे धरीभूते उत्तरकालं प्रतिग हीतमुपभुक्तं चेति वादिनः साक्षिणः प्रष्टव्या भवन्ति।। इदमेव व्याख्यानं युक्ततरम्। मिथ्योत्तरे पूर्ववादिनः साक्षिणो भवन्तीति व्याख्यानमयुक्तम्। अस्यार्थस्य 'ततो श्रीं लेखयेत्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्' (व्य० ७) इत्यनेनैवोक्तत्वात्पुनरुक्तिप्रसङ्,गात्। पूर्वव्याख्यानमेव स्पष्टीक तं नारदेन - 'मिथ्या क्रिया पूर्ववादे कारणे प्रतिवादिनि। प्राङ्न्यायविधिसिद्धौ तु जयपत्रं क्रिया भवेत्।।- इत्युक्त्वा - 'द्वयोर्विवदतोरर्थे द्वयोः सत्सु च साक्षिषु। पूर्वपक्षो भवेद्यस्य भवेयुस्तस्य साक्षिणः।।' इति वदता। एतस्य च पूर्वव्यवहारिवलक्षणत्वाद्भेदेनोपन्यासः।।१७।।

सपणश्चेद्विवादः स्यात्तत्र हीनं तु दापयेत्। दण्डं च स्वपणं चैव धनिने धनमेव च।। १८।।

प्रत्यर्थीत्येतावदिह गम्येत- 'एकदेशविभावितो न पेण सर्वं दाप्यः' इति वचनात्।। यनु कात्यायनेनोक्तम् - 'अनेकार्थभियोगे पि यावत्संसाधयेद्धनी। साक्षिभिस्तावदेवासौ लभते साधितं धनम्।।' इति, तत्पुत्रादिदेयिपत्राद्य णविषयम्। तत्र हि बहूनर्थानभियुक्तः पुत्रादिनं जानामीति प्रतिवदन्निह्नववादी न भवतीत्येकदेशविभावितो पि न क्षचिदसत्यवादीति 'निह्नुते लिखितं नैकम्' (व्य० १२) इति शास्त्रं तत्र न प्रवर्तते। निह्नवाभावादपेक्षिततर्काभावाच्च। - 'अनेकार्थाभियोगे पि' इति कात्यायनवचनं तु सामान्यविषयं, विशेषशास्त्रस्य विषयं निह्नवोत्तरं परिहृत्या ज्ञानोत्तरे प्रवर्तते।। ननु 'ऋणादिषु विवादेषु स्थिरप्रायेषु निश्चितम्। ऊने वा प्याधिके वार्थं प्रोक्ते साध्यं न सिद्ध्यतीत।।' इति वदता कात्यायनेनानेकार्थाभियोग साक्षिभिरेकदेशे भाविते धिके वा भाविते साध्यं सर्वमेव न सिद्ध्यतीत्युक्तम्। तथासत्येकदेश भाविते अभावितेकदेशसिद्धिः कुतस्त्या उच्यते, लिखित सर्वार्थसाधनतयोपन्यस्तैः साक्षिभिरेकदेशाभिधाने धिकाभिधाने वा क त्स्नमेव साध्यं न सिद्ध्यतीति तस्यार्थः। तत्रापि निश्चितं न सिद्ध्यतीति वचनात्पूर्वकत्संशय एवेति प्रमाणान्तरस्यावसरो स्त्येव, 'छलं निरस्य' इति नियमात्। साहसादौ तु सकलासाध्यसाधनतयोद्दिष्टैः साक्षिभिरेकदेशे पि साधिते क त्स्नसाध्यसिद्धिर्भवत्येव, तावतैव साहसादैः सिद्धत्वात् कात्यायनवचनाच्च - 'साध्यार्थांशे पि गदिते साक्षिभिः सकलं भवेत्। स्त्रीसंग साहसे चौर्ये यत्साध्यं परिकीर्तितम्।।' इति।।२०।।

ननु 'निह्नुते लिखितं नैकम्' (व्य० २०) इतीयं रम तिरतथा 'अनेकार्थाभियोगे पि' इतीयमपि रम तिरेव तत्रानयोः रम त्योः परस्परविरोधे सतीतरेतरबाधनाद्प्रामाण्यं करमान्न भवति, विषयव्यवस्था किमित्याश्रीयत इत्यत आह-

#### स्म त्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान् व्यवहारतः।

अन्वय - स्म त्योः विरोधे तु व्यवहारतः न्यायः बलवान्।

अनुवाद - दो स्म तियों के परस्पर विरोध होने पर उनकी व्यवस्था के विषय में व द्ध व्यवहार ही बलवान् है।

मिताक्षरा - यत्र रम त्योः परस्परतो विरोधस्तत्र विरोधपरिहाराय विषयव्यवस्थापनादावुत्सर्गापवाददिलक्षणो न्यायो बलवान् समर्थः। स च न्यायः कुतः प्रत्येतव्य इत्यत आह - व्यवहारत इति। व्यवहाराद्व द्वव्यवहारादन्वयव्यतिरेकलक्षणादवगम्यते। अतश्च प्रक तोदाहरणे पि विषयव्यवस्थेव युक्ता। एवमन्यत्रापि विषयव्यवस्थाविकल्पादि यथासंभवं योज्यम्।। एवं सर्वत्र च प्रसङ्. पवादमाह -

## अर्थशास्त्रातु बलवद्धर्मशास्त्रमिति स्थितिः।। २१।।

अन्वय - अर्थशास्त्रात् तु धर्मशास्त्रं बलवत् इति स्थितिः।।

अनुवाद - नीतिशास्त्र से धर्मशास्त्र बलवान् है, ऐसी शास्त्रमर्यादा है।। २१।।

मिताक्षरा - 'धर्मशास्त्रानुसरोण' इत्यनेनैवौशनसाद्यर्थशास्त्रस्य निरस्तत्वात् धर्मशास्त्रान्तर्गतमेव राजनीतिलक्षणमर्थशास्त्रमिह विविक्षितम्। अर्थशास्त्रधर्मशास्त्रस्य त्योर्विरोधे अर्थशास्त्रद्धर्मशास्त्रं बलविदिति स्थितिर्मर्यादा। यद्यपि समानकर्त कतया अर्थशास्त्रधर्मशास्त्रयोः स्वपगतो विशेषो नास्ति तथापि प्रमेयस्य धर्मस्य प्राधान्यादर्थस्य चाप्राधान्याद्धर्मशास्त्रं बलविदत्यिभप्रायः। धर्मस्य च प्राधान्यं शास्त्रादौ दर्शितम्। तस्माद्धर्मशास्त्रयोर्विरोधे र्थशास्त्रस्य बाध एव न विषयव्यवस्था, नापि विकल्पः। किमत्रोदाहरणम्? न तावत् - 'गुरुं वा बालव द्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्। आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्।। नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवित कश्चन। प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा मन्युस्त मन्युम च्छति।। (मनुः ८।३ पु०-५१) तथा - 'आततायिनमायान्तमपि वेदान्तगं रणे। जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्।' इत्याद्यर्थशास्त्रम्, 'इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्। कामतो ब्राह्मणवधे निष्क तिर्न विधीयते।।' (मनुः १९।८६) इत्यादि धर्मशास्त्रं, तयोर्विरोधे धर्मशास्त्रं बलविदिति युक्तम्।। अनयोरेकविषयत्वासंभवेन विरोधाभावान्न बलाबलिचन्ता वतरित । तथा हि- 'शास्त्रं द्विजातिभिर्गाह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते' (मनुः ८।३४८) इत्युपक्रम्य - 'आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे। स्रीविप्राम्युपपतौ

कात्यायनेन - 'यद्येकेदेशव्याप्तापि क्रिया विद्येत मानुषी। सा ग्राह्या नतु पूर्णापि दैविकी वदतां न णाम्।।' इति। यतु - 'गूढसाहसिकानां तु प्राप्तं दिव्यैः परीक्षणम्' इति, तदिप मानुषासंभवक तिनयमार्थम्। यदिप नारदेनाक्तम् - 'अरण्ये निर्जने रात्रावन्तर्वेश्मिन साहसे। न्यासस्यापह्नवे चैव दिव्या संभवित क्रिया।' इति, तदिप मानुषासंभव एव। तस्मान्मानुषाभाव एव दिव्येन निर्णय इत्यौत्सर्गिकम्। अस्य चापवादो द श्यते - 'प्रक्रान्ते साहसे वादे पारुष्ये दण्डवाचिके। बलोद्भूतेषु कार्येषु साक्षिणो दिव्यमेव च।।' इति। तथा लेख्यादीनामिप क्विचिन्नियमो द श्यते।

यथा- 'पूगश्रेणीगणादीनां या स्थितिः परिकीर्तिता। तस्यास्तु साधनं लेख्यं न दिव्यं न च साक्षिणः।।' तथा - 'द्वारमार्गक्रियाभोगजलवाहिदषु क्रिया। भुक्तिरेव तु गुर्वी स्यान्न दिव्यं न च साक्षिणः।।' तथा - 'दत्तादत्ते थ भ त्यानां स्वामिनां निर्णये सित। विक्रयादानसंबन्धे क्रीत्वा धनमनिच्छित। द्यूते समाह्वये चैव विवादे समुपस्थिते। साक्षिणः साधनं प्रोक्तं न दिव्यं न च लेख्यकम्।।' इति ।।२२।।

उभयत्र प्रमाणसद्भावे प्रमाणगतबलाबलविवेके चासति पूर्वापरयोः कार्ययोः कस्य बलीयस्त्वमित्यत आह -

#### सर्वेष्वर्थविवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया।

अन्वय - सर्वेषु अर्थविवादेषु उत्तरा क्रिया बलवती।

अनुवाद - अर्थसम्बन्धी सभी विवादों में उत्तर क्रिया बलवान् होती है।

मिताक्षरा - ऋणादिषु सर्वेष्वर्थविवादुेषु उत्तरा क्रिया - क्रियत इति क्रिया कार्य बलवती। उत्तरकार्ये साधिते तद्वादी विजयी भवति, पूर्वकार्यं सिद्धे पि तद्वादी पराजीयते। तद्यथा - कश्चिद्ग्रहणेन धारणं साधयति कश्चित्प्रतिदानेनाधारणम्, तत्र ग्रहणप्रतिदानयोः प्रमाणसिद्धयोः प्रतिदानं बलवदिति प्रतिदानवादी जयी भवति। तथा पूर्व द्विकं शतं ग हीत्वा कालान्तरे त्रिकं शतमङ्गीक तवान्, तत्रोभयत्र प्रमाणसद्भावे पि त्रिकशतग्रहणं बलवत्। पश्चाद्भावित्वात्पूर्वाबाधेनानुत्पत्तेः। उक्त च - 'पूर्वाबाधेन नोत्पतिरुत्तरस्य हि सेत्स्यति' इति।।

अस्यापवादमाह-

## आधौ प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा।। २३।।

अन्वय - आधौ, प्रतिग्रहे, क्रीते तु पूर्वा बलवत्तरा।।

अनुवाद - बन्धक प्रतिग्रह और क्रयण में पूर्वक्रिया बलवती होती है।। २३।।

मिताक्षरा - आध्यादिषु त्रिषु पूर्वमेव कार्यं बलवत्। तद्यथा - एकमेव क्षेत्रमन्यस्या धिं क त्वा किमपि ग हीत्वा पुनरन्यस्याप्याधय किमपि ग हणाति, तत्र पूर्वस्यैव तद्भवति, नोत्तरस्य। एवं प्रतिग्रहे क्रये च।। नन्वाहितस्य तदानीमस्वत्वात्पुनराधानमेव न संभवति। एवं दत्तस्य क्रीतस्य च दानक्रयौ नोपपद्येते तस्मादिदं वचनमनर्थकम्। उच्यते - अस्वत्वे पि यदि मोहात्कश्चिल्लोभाद्वा पुनराधानादिकं करोति तत्र पूर्वं बलवदिति न्यायमूलमेवेदं वचनमित्यचोद्यम्।।२३।।

भुक्ते कैश्चिद्विशेषणैर्युक्तायाः प्रामाण्यं दर्शयिष्यन् कस्याश्चिद्भुक्तेः कार्यान्तरमाह-

# पश्यतो ब्रुवतो भूमेर्हानिविंशतिवार्षिकी। परेण भुज्यमानाया धनस्य दशवार्षिकी।। २४।।

अन्वय - पश्यतः अब्रुवत परेण भुज्यमानाया भूमेः हानिः विंशति वार्षिकी, धनस्य दशवार्षिकी।

अनुवाद - यदि कोई दूसरा व्यक्ति स्वामी के रहते हुए उसकी भूमि या धन का उपयोग करता है, तो बीस वर्ष बाद भूमि की और दस वर्ष बाद धन की हानि हो जाती है अर्थात् स्वामी का स्वत्व नहीं रह जाता है।। २४।।

मिताक्षरा - परेणासंबद्धेन भुज्यमानां भुवं धनं वा पश्यतः अब्रुवतः 'मदीयेयं भूः न त्वया भोक्तव्या' इत्यप्रतिषेधयतः तस्या भूमेर्विशतिवार्षिकी अप्रतिरवं विंशतिवर्षोपभोगनिमित्ता हानिर्भवति। धनस्य तु

राजदण्डः पुनरस्त्येव विंशतेरूर्ध्वमिष, अनागमोपभोगादपवादाभावाच्च। तस्मात्स्वाम्युपेक्षालक्षण-स्वापराधादस्माच्च वचनाद्विंशतेरूर्ध्वं फलं नष्टं न लभत इति स्थितम्। एतेन 'धनस्य दशवार्षिकी' इत्यतेदिष व्याख्यातम्।।२४।। अस्यापवादमाह—

## आधिसीमोपनिक्षेपजडबालधनैर्विना। तथोपनिधिराजस्त्रीश्रोत्रियाणां धनैरपि।। २५।।

अन्वय - आधिसीमोपनिक्षेप जडबालधनैः तथा उपनिधिराजस्त्रीश्रोत्रियाणां धनैरिप विना (भवति)। अनुवाद - उक्त हिस आधि, सीमा, उपनिक्षेप, जड के धन, बालधन, उपनिधि, राजधन, स्त्रीधन और श्रोत्रिय का धन के बिना होती है अर्थात् ये सब दस या बीस वर्ष भोगे जाने पर भी स्वामी के अधिकार से दूर नहीं रहते हैं।। २५।।

मिताक्षरा - आधिश्च सीमा च उपनिक्षपेश्च आधिसीमोपनिक्षेपाः।। जडश्च बालश्च जडबालो, तयोर्धन जडबालधने, आधिसीमोपनिक्षेपाश्च जडबालधने च आधिसीमोपनिक्षेपजडबालधनानि तैर्विना। उपनिक्षेपो नाम रूपकसंख्याप्रदर्शनेन रक्षणार्थ परस्य हस्ते निहितं द्रव्यम्। यथाह नारदः - 'स्वं द्रव्यं यत्र विस्त्रम्भान्निक्षिपत्यविशिड्, कतः। निक्षेपो नाम तत्प्रोक्तं व्यवहारपर्दंबुधैः।।' इति! उपनिधानमुपनिधिः। आध्यादिषु पश्यतो ब्रुवतो पि भूमेर्विशतेरूर्ध्वं धनस्य च दशभ्यो वर्षभ्य ऊर्ध्वमप्युपचयहानिर्न भवति, पुरुषापराधस्य तथाविधस्याभावात्, उपेक्षाकारणस्य तत्र तत्र संभवात्। तथा हि - आधेराधित्वोपाधिक एव भोग इत्युपेक्षायामापि न पुरुषापराधः। सीमूश्चिरक ततुषाड्.गारदिचिन्हैः सुसाध्यत्वादुपेक्षा संभवति, उपनिक्षेपोपनिध्योर्भुक्तेः प्रतिषिद्धत्वात्, प्रतिषेधातिक्रमोपभोगे च सोद्यफललाभादुपेक्षांपपत्तिः। जडबालयोर्जडत्वाद्वालत्वादुपेक्षा युक्तैव, राज्ञो बहुकार्यव्याकुलत्वात्, स्त्रीणामज्ञानादप्रागल्भ्याच्च। श्रोत्रियस्याध्ययनाध्यापनतदर्थविचारानुष्ठानव्याकुलत्वात्, स्त्रीणामज्ञानादप्रागल्भ्याच्च। श्रोत्रियस्याध्ययनाध्यापनतदर्थविचारानुष्ठानव्याकुलत्वादुपेक्षा युक्तैव। तस्मादाध्यादिषु सर्वत्रोपेक्षाकारणसंभवात्समक्षभोगे निराक्रोश च न कदाचिदपि फलहानिः।।२५।। आध्यादिषु दण्डविशेषप्रतिपादनार्थमाह -

## आध्यादीनां विहर्तारं धनिने दापयेद्धनम्। दण्डं च तत्समं राज्ञे शक्तव्यपेक्षमथापि वा।। २६।।

अन्वय - आध्यादीनां विहर्तारं धनिने धनं दापयेत्। तत्सनं च अथवा शकत्यपेक्षं दण्डं राज्ञे अपि। अनुवाद - जो कोई आधि, सीमा आदि का हरण करे, तो उससे राजा धनी के धन को दिलाये और उतना ही धन अथवा उसकी शक्ति के अनुसार उससे दण्ड भी ले।। २६।।

मिताक्षरा - य आध्यादीनां श्रोत्रियद्रव्यपर्यन्तानां चिरकालोपभोगबलेनापहर्ता तं विवादास्पदीभूतं धनं स्वामिने दापयेदित्यनुवादः। दण्डं च तत्समं विवादास्पदीभूतद्रव्यसमं राज्ञे दापयेदिति विधिः। यद्यपि ग हक्षेत्रादिषु तस्समो दण्डो न संभवित तथापि - 'मर्यादायाः प्रभेदे च सीमातिक्रमणे तथा' (व्य० १५५) इत्यादिर्वक्ष्यमाणो दण्डो द्रष्टव्यः। अथ तत्समदण्डेनापहर्नुर्दमनं न भवित बहुधनत्वेन, तदा शक्त्यपेक्षं धनं दापयेत्। यावता तस्य दर्पोपशमो भवित तावद्दापयेत्। 'दण्डो दमनादित्याहुस्तेनादान्तान्दमयेत्' (गौ० १११८) इति दण्डग्रहणस्य दमनार्थत्वात्। यस्य तु तस्सममपि द्रव्यं नास्ति, सो पि यावता पीड्यते तावद्दाप्यः। यस्य पुनः किमपि धनं नास्ति असौ धिग्दण्डादिना दमनीयः। तथा च मनुः (८।१२६) - 'धिग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्वाग्दण्डं तदनन्तरम्। त तीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्।।' इति। वधदण्डो पि शारीरो ब्राह्मणव्यतिरिक्तानां दशधा दर्शितः। तथाह मनुः (८।१२५) - 'दश स्थनानि दण्डस्य मनुः स्वायंभुवो ब्रवीत्। त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत्।। उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च प चमम्। चक्षुर्नासा च कर्णों च धनं देहस्तथेव च।।' इति। एतेषां यन्निमित्तापराधस्तत्रैवोपस्थादौ निग्रहः कार्य इति द्रष्टव्यम्। कर्म वा कारयितव्यो बन्धनागारं वा प्रवेशयितव्यः। यथोक्तं कात्यायनेन - 'धनदानासहं बुद्ध्वा स्वाधीनं कर्म कारयेत्। अशक्तौ बन्धनागारं

योज्यम्। तत्रापि ' क्रमात्त्रिपुरुषागत' मित्यस्मार्तकालोपभोगलक्षणम्। त्रिपुरुषविवक्षायामेकवर्षास्यन्तरे पि पुरुषत्रयातिक्रमसंभवात्, द्वितीये वर्षे निरागमस्य भागस्य प्रामाण्यप्रंसगः। तथा सित 'स्मार्तकाले क्रिया भूमेः सागमा भुक्तिरिष्यते' इति स्म तिविरोधः, 'अन्यायेनापि यद्क्तभु' इत्येतच्चान्याये नापि भुक्तमपहर्तुं न शक्यं, किं पुनरन्यायानिश्चये इति व्याख्येयम्, 'अपि' शब्दश्रवणात्। यच्चोक्तं हारीतेन - 'यद्विना गममत्यन्तं भुक्तं पूर्वैस्त्रिभिर्भवेत्। न तच्छक्यमपाहर्तुं क्रमात्त्रिपुरुषागतम्।।' इति, तत्राप्यत्यन्तमागमं विनेति। अत्यन्तमुपलभ्यमानमानमागमं विनेति व्याख्येयं, न पुनरागमस्वरूपं विनेति। आगमसरूपाभावे भोगशतेनापि न स्वत्वं भवतीत्युक्तम्। 'क्रमात्त्रिपुरुषागतिम' त्येतदुक्तार्थम्। ननु स्मरणयोग्ये काले भोगस्यागमसापेक्षस्य प्रामाण्यमनुपपन्नम्। तथा हि - यद्यागमः प्रमाणान्तरेणावगतस्तदा तेनैव स्वत्वावगमात्र भोगस्य खत्वे आगमे वा प्रामाण्यम्। अथ प्रमाणान्तरेणागमो नावगतः कथं तद्विशिष्टो भोगः प्रमाणम्? उच्यते, - प्रमाणान्तरेणावगतागमसहित एव निरन्तरो भोगः कालान्तरे स्वत्वं गमयति। अवगतोप्यागमो भोगरहितो न कालान्तरे स्वत्वं गमयितुमलम्। मध्ये दानविक्रयादिना स्वत्वापगमसंभवादिति सर्वमनवद्यम्।।२६।।

आगमसापेक्षो भोगः प्रमाणमित्युक्तम्, आगमस्तर्हि भोगनिरपेक्ष एव प्रमाणमित्यत आह -

## आगमो पि बलं नैव भुक्तिः स्तोका पि यत्र नो।। २७।।

अन्वय - यत्र स्तोका पि भुक्तिः नो (तत्र) आगमो पि बलं नैव (भवति)।

**अनुवाद** - परन्तु ऐसा आगम भी बलवान् नहीं होता है, जिसमें थोड़ा भी अधिकार न हो।। २७।। **मिताक्षरा -** यस्मिन्नागमे स्वल्पापि भुक्तिर्भोगो नास्ति तस्मिन्नागमे बलं संपूर्ण नैवास्ति। अयमभिसंधिः - स्वस्वत्वनिव त्तिः परस्वत्वापादनं च दानम्, परस्वत्वापादनं च परो यदि स्वीकरोति तदा संपद्यते, नान्यथा। रवीकारश्च त्रिविधः - मानसः, वाचिकः, कायिकश्चेति। तत्र मानसो ममेदमिति संकल्परूपः। वाचिकस्तु ममेदमित्याद्यभिव्याहारोल्लेखी सविकल्पकः प्रत्ययः। कायिकः पुनरुपादानाभिमर्शनादिरूपो नेकविधः। तत्र च नियमः स्मर्यते - 'दद्यात्क ष्णाजिनं प ष्टे गां पुच्छे करिणं करे। केसरेषु तथैवाश्वं दासीं शिरसि दापयेत्।।' आश्वलायनो प्याह - 'अनुमन्त्रयेत प्राण्यभिम शेद्वप्राणि कन्यां च' इति। तत्र हिरण्यवस्त्रादावुदकदानानन्तरमेवोपादानादिसंभवात् त्रिविधो पि स्वीकारः संपद्यते। क्षेत्रादौ पुनः फलोपभोगव्यतिरेकेण कायिकस्वीकारासंभवात्स्वल्पेनाप्यपभोगेने भवितव्यम्, अन्यथा दानक्रयादेः संपूर्णता न भवतीति फलोपभोगलक्षणकायिकस्वीकारविकल आगमो दुर्बलो भवति तत्सहितादागमात्। एतश्च द्वयोः पूर्वापरकालापरिज्ञाने। पूर्वापरकालपरिज्ञाने तु विगुणो पि पूर्वकालागम इव बलीयानिति। अथवा- 'लिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधम्' इत्युक्तं एतेषां समवाये कुत्र यस्य वा प्राबल्यमित्यत्रेदमुपतिष्ठते - 'आगमो भ्यधिको भोगाद्विना पूर्वक्रमागतात्। आगमे पि बलं नैव भुक्तिः स्तोकापि यत्र नो।।' इति। अयमर्थः - आद्ये पुरुषे साक्षिभिर्भावित आगमो भोगादप्यधिको बलवान्। पूर्वक्रमागताताद्रोगाद्विना । स पुनः पूर्वक्रमागतो भोगश्चतुर्थे पुरुषे लिखितेन भावितादागमाद्बलवान्। मध्यमे तु भोगरहितादागमात्स्तोकभोगसहितो प्यागमो बलवानिति। एतदेव नारदेन स्पष्टीक तम् - 'आदौ तु कारणं दानं मध्ये भुक्तिस्तु सागमा। कारणं भुक्तिरेवैका संतता या चिरन्तनी।।' इति ।।२७।।

'पश्यतो ब्रुवत' (व्य० २४) इत्यत्र विंशतिवर्षोपभोगादूर्ध्व भूमेर्धनस्यापि दशवर्षोपभोगादूर्ध्वं फलानुसरणं न भवतीत्युक्तम्, तत्र फलानुसरणवद्दण्डानुसरणमपि न भविष्यतीत्याशड्.क्य पुरुषव्यवस्थया प्रामाण्यव्यवस्थया च दण्डव्यवस्थां दर्शयितुमाह -

# आगमस्तु कृतो येन सो भियुक्तस्तमुद्धरेत्। न तत्सुतस्तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी।। २८।।

अन्वय - येन तु आगमः कृतः, स अभियुक्तः चेत् तं (आगमं) उद्धरेत्। तत्सुतः तत्सुतो वा न, तत्र भुक्तिः गरीयसी।

श्रेणयश्चैव गणाश्चाधिक ता न पाः। प्रतिष्ठा व्यवहारणां गुर्वेषामुत्तरोत्तरम' इति। तत्र च न पगमने सोत्तरसभ्येन राज्ञा पूर्वैः सभ्यैः सपणव्यवहारे निर्णीयमाने यद्यसौ कुद ष्टिवादी पराजितस्तदा सौ दण्ड्यः। अथासौ जयति तदा धिक ताः सभ्या दण्ड्याः।।३०।।

दुर्बलैर्व्यवहारदर्शिभिद<sup>'</sup>ष्टो व्यवहारः परावर्त, प्रबलद ष्टस्तु न निवर्तत इत्युक्तम्, इदानी प्रबलद ष्टो पि व्यवहारः कश्चिन्निवर्तत इत्याह -

## बलोपाधिविनिर्व त्तान् व्यवहारान्निवर्तयेत्। स्त्रीनक्तमन्तरागारबहिः शत्रुकृतांस्तथा।। ३९।।

अन्वय - बलोपाधिविनिव तान्, स्त्रीनक्तमन्तरागारबिहः तथा शत्रुकृतान् व्यवहारान् (न पः) निवर्तयेत्। अनुवाद - बलात् व भय से निर्णीत व्यवहार और जो स्त्रियों के साथ निर्णीत व्यवहार हो, जो रात में किये गये हों और जो घर के भीतर अथवा ग्राम के बाहर किये गये हों और शत्रुओं के साथ जो व्यवहार किये गये हों, ऐसे व्यवहारों को राजा फिर से देखे।। ३१।।

मिताक्षरा - बलेन बलात्कारेण उपाधिना भयादिना विनिव<sup>'</sup>त्तान्निष्पन्नान्व्यवहारान्निवर्तयेत्। तथा स्त्रीभिः, नक्तं रात्रावस्त्रीभिरपि, अन्तरागारे ग हाभ्यन्तरे, बहिर्ग्रामादिभ्यः, शत्रुभिश्च क तान् व्यवहारन् ' निवर्तयेत्' इति संबन्धः।।३१।।

असिद्धव्यवहारिण आह-

## मत्तोन्मत्तार्तव्यसनिबालभीतादियोजितः। असम्बद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिद्धचति।। ३२।।

अन्वय - मत्तोन्मन्तार्तव्यसनिबालभीतादियोजितः असम्बद्धकृतः च व्यवहारः सिद्धयति एव न। अनुवाद - मत्त, उन्मत्त, आर्त, व्यसनी, बालक और भयाक्रान्त आदि से असम्बद्ध के द्वारा किया गया व्यवहार सिद्ध नहीं माना जाता है।। ३२।।

मिताक्षरा - अपि च, मत्तो मदनीयद व्येण, उन्मत्त उन्मादेन प चविधेन वातिपत्तश्लेष्मसंनिपातग्रहसंभवनोपस ष्टः, आर्तो व्याध्यादिना, व्यसनमिष्टवियोगा निष्टप्राप्तिजनितं दुःखं, तद्वान्व्यसनी, बालो व्यवहारायोग्यः, भीतो रातिभ्यः, 'आदि' ग्रहणात्पुरराष्ट्रादिविरुद्धः। -'पुरराष्ट्रविरुद्धश्च यश्च राज्ञा विसर्जितः। अनादेयो भवेद्वादो धर्मविद्भिरुदाहृतः।।' इति मनुरमरणात्। एतैर्योजितः क तो व्यवहारो न सिद्धयति। अनियुक्तासंबद्धक तो पि व्यवहारो न सिद्धयतीति संबन्धः। यतु रमरणम् - 'गुरोः शिष्ये पितुः पुत्रे दम्पत्योः स्वामिभ त्ययोः। विरोधे तु मिथस्तेषां व्यवहारो न सिद्धयति।।' इति, तदपि गुरुशिष्यादीनामात्यन्तिकव्यवहारप्रतिषेधपरं न भवति कथचिदव्यवहारस्येष्टत्वात्। तथा हि - 'शिष्यादिशिष्टिरवधेन शक्तौ रज्जुवेणुविदलाभ्यां तनुभ्यां, अन्येन घ्रन् राज्ञा शास्यः' (२।४२।४) इति गौतमस्मरणात्। 'नोत्तमाड्.गे कथंचन' (८।३००) इति मनुरमरणाच्च। यदि गुरुः कोपावेशवशान्महता दण्डेनोत्तमाङ्गे ताडयति, तदा रम तिव्यपेतेने मार्गेणाधर्षितः शिष्यो यदि राज्ञे निवेदयति, तदा भवत्येव व्यवहारपदम्।। तथा - 'भूर्या पितामहोपात्ता' (व्य० १२१) इत्यादिवचनात्पितामहोपात्ते भूम्यादौ पितापुत्रयोः स्वाम्ये समाने, यदि पिता विक्रयादिना पितामहोपात्तं भूम्यादि नाशयति तदा पुत्रो यदि धर्माधिकरण प्रवेशयति तदा पितापुत्रयोरपि भर्वत्येव व्यवहारः।। यथा - 'दुर्भिक्षे धर्मकार्ये च व्याधौ संप्रतिरोधके। ग हीतं स्त्रीधनं भर्ता नाकामो दातुमर्हति।।' इतिस्मरणात्, दुर्भिक्षादिव्यतिरेकेण यदि स्त्रीधनं भर्ता व्ययीक त्य विद्यमानधनो पि याच्यमानो न ददाति तदा दम्पत्योरपीष्यत एव व्यवहारः। तथा भक्तदासस्य स्वामिना सह व्यवहारं वक्ष्यति। गर्भदास्यापि, गर्भदासदीनधिक त्य - 'यश्चैषां स्वामिनं कश्चिन्मोचयेत्प्राणसंशयात्। दासत्वात्स विमुच्येत पुत्रभागं लभेत च।।' इति नारदोक्तत्वात्, तदमोचने पुत्रभागादाने च स्वामिना सह व्यवहारः केन वार्यते? तरमाद ष्टाद ष्टयोः श्रेयरकरो न भवति गुर्वादिभिर्व्यवहार इति प्रथमं शिष्यादयो निवारणीयाः राज्ञा ससभ्येनेति 'गुरोः शिष्ये' इत्यादिश्लोकस्य तात्पर्यार्थः। अत्यन्तनिर्बन्धे तु शिष्यादीनामप्युक्तरीत्या

अनुवाद - यदि कोई दूसरा व्यक्ति निधि को प्राप्त करे तो राजा उसे छठा अंश देकर शेष अपना रख ले। यदि निधि प्राप्त कर भी कोई राजा को न बताये और राजा को उसका पता लग जाय तो राजा उससे वह निधि लेकर उसे दण्ड देगा।। ३५।।

अन्वय - राजा निधिं लब्ध्वा अर्धं द्विजेभ्यो दद्यात्। पुनः विद्वान् द्विजः अशेषं आदद्यात् यतः स सर्वस्य प्रभुः।।

अनुवाद - यदि राजा किसी भूमिगत निधि को प्राप्त करे तो उसका आधा ब्राह्मणों को दान कर दे। यदि ब्राह्मण विद्वान् किसी निधि को प्राप्त करे तो वह समस्त निधि रख सकता है, क्योंकि वह सबका प्रभु है।। ३४।।

मिताक्षरा - उक्तलक्षणं निधिं राजा लब्ध्वा अर्धं ब्राह्मणेभ्यो दत्त्वा शेषं कोशे निवेशयेत्। ब्राह्मणस्तु विद्वान् श्रुताध्ययनसंपन्नः सदाचारो यदि निधि लभेत तदा सर्वमेव ग हणीयात्, यस्माद्सौ सर्वस्य जगतः प्रभुः। इतरेण तु राजविद्वद्ब्राह्मणव्यतिरिक्तेन अविद्वद्ब्राह्मणक्षत्रियादिना निधौ लब्धे राजा षष्ठांशमधिगन्त्रे दत्त्वा शेषं निधि स्वयमाहरेत्। यथाह विसष्ठः - 'अप्रज्ञायमानं वित्तं यो धिगच्छेद्राजा तद्धरेत्, अधिगन्त्रे षष्ठमंशं, प्रदद्यात्' इति। गौतमो पि (१०।३३।५) - 'निध्यधिगमो राजधनं भवति, न ब्राह्मणस्वाभिरूपस्य, अब्राह्मणो प्याख्याता षष्ठमंशं लभेतेत्येक' इति। अनिवेदित इति कर्तरि निष्ठा। अनिवेदितश्चासौ विज्ञातश्च राज्ञे प्यनिवेदितविज्ञातः, यः कश्चिन्निधि लब्ध्वा राज्ञे न निवेदितवान् विज्ञातश्च राज्ञा स सर्वं निधिं दाप्यो दण्डं च शक्तयपेक्षया। अथ निधेरिप स्वाम्या रूपकसंख्यादिभिः स्वत्वं भावयित तदा तस्मै राजा निधि दत्त्वा षष्ठं द्वादशं वां शं स्वयमाहरेत्। यथाह मनुः (८।३५) - 'ममायमिति यो ब्रूयान्निधि सत्येन मानवः। तस्याददीत षङ्भागं राजा द्वाद्वशमेव वा।।' इति। अंशविकल्पस्तु वर्णकालाद्यपेक्षया वेदितव्यः।।३४-३५।। चौरह तं प्रत्याह-

## देयं चौरहृतं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु। अददद्धि समाप्नोति किल्विषं यस्य तस्य तत्।। ३६।।

अन्वय - चौरहृतं द्रव्यं तु राज्ञा जानपदाय देयम्। हि अददत् यस्य तत् (द्रव्यं) तस्य किल्विषं समाप्नोति।

अनुवाद - चोरों के द्वारा यदि किसी को कोई चीज चोरी गई हो, तो राजा का कर्तव्य है कि वह चोरों से लेकर उसे उक्त वस्तु के स्वामी को दे दे। यदि राजा उक्त वस्तु को उसे न देकर अपने पास ही रख ले तो राजा चोर के पाप को प्राप्त करता है।। ३६।।

मिताक्षरा - चौरैर्ह्रतं द्रव्यं चौरेभ्यो विजित्य जानपद्ाय स्वदेशनिवासिने यस्य तत् द्रव्यं तस्मै राज्ञा दातव्यम्। हि यस्मात् अददत् अप्रयच्छन् यस्य तदपहृतं द्रव्यं तस्य कित्विषमापूोति। तस्य चौरस्य च। यथाह मनुः (८,१४०) - 'दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चौरैर्हृतं धनम्। राजा तदुपयु जानश्चौरस्यापूोति कित्विषम्।।' इति। यदि चौरहस्तादादाय स्वयमुपभूड्े.क्ते तदा चौरस्य कित्विषमापूोति। अथ चौरहृतमुपेक्षते तदा जानपदस्य कित्विषम्। अथ चौरहृताहरणाय यतमानो पि न शकूयादाहर्तु तदा तावद्धनं स्वकोशाद्दद्यात्। यथाह गौतमः - (१०।४६) 'चौरहृतमवजित्य यथास्थानं गमयेत्कोशाद्वा दद्यात्' इति। क ष्णद्वैपायनो पि - 'प्रत्याहर्तुं न शक्तस्तु धनं चौरैर्हृतं यदि। स्वकोशात्तद्धि देयं स्यादशक्तेन महीक्षिता।।' इति।।३६।।

इत्यसाधारणव्यवहारमात काप्रकरणम्।

---- 0 ----

अनुवाद - अथवा सभी लोगों ने जितना ब्याज देना स्वीकार किया हो, उतना अवश्य दें। यह सामान्य नियम प्रत्येक जाति के लिए है।। ३८।।

मिताक्षरा - सर्वे वा ब्राह्मणादयो धमर्णाः अबन्धके सबन्धके वा स्वकृतां स्वाभ्युपगतां व द्विं सर्वासु जातिषु दद्युः। क्विचिदकृतापि व द्विर्भविति; यथाह नारदः (१।१०८)-'न व द्धिः प्रीतिदत्तानां स्यादनाकरकरिता क्विचत्। अनकारिमप्यूर्ध्वं वत्सराधांद्विवर्धते।।' इति । यस्तु याचितकं ग हीत्वा, देशान्तरं गतस्तं प्रति कात्यायनेनोक्तम्-'यो याचितकमादाय तमदत्त्वा दिशं व्रजेत्। ऊर्ध्वं संवत्सरात्तस्य तद्धनं व द्विमाप्नुयात्।।' इति। यश्च याचितकमादाय याचितो प्यदत्त्वा देशान्तरं व्रजित तं प्रति तेनैवोक्तम्-'कृतोद्धारमदत्त्वा यो याचितस्तु दिशं व्रजेत्। ऊर्ध्वं मासन्नयात्तस्य तद्धनं व द्विमाप्नुयात्।।' इति। यः पुनः स्वदेशे स्थित एव याचितो याचितकं न ददाति तं याचितकालादाभ्याकरितां व द्विं दापयेद्वाजा। यथाह-'स्वदेशे पि स्थितो यस्तु न दद्याद्याचितः क्विचत्। तं ततो कारितां व द्विमनिच्छन्तं च दापयेत्।।' इति। अनाकारितव द्वेपरवादो नारदेनोक्तः-'पण्यमुत्यं भ तिन्यांसो दण्डो यश्च प्रकित्पतः। व थादानाक्षिकपणा वर्धन्ते नाविविक्षिताः।।' इति। अविविक्षिता अनाकारिता इति।।।३८।।

अधुना द्रव्यविशेषेण व द्धिविशेषमाह-

## सन्ततिस्तु पशुस्त्रीणाम्,

अन्वय - पशुस्त्रीणां तु सन्ततिः,

अनुवाद - मादा पशु का ब्याज उसकी सन्तति ही है।

मिताक्षरा - पशुस्त्रीणां सन्ततिरेव व द्धिः। पशूनां स्त्रीणां पोषणासमर्थस्य तत्पुष्टिसन्ततिकामस्य प्रयोगः संभवति। ग्रहणं च क्षीरपरिचर्यार्थिनः।।

अधुना प्रयुक्तस्य द्रव्यस्य व द्धिग्रहणमन्तरेणापि चिरकालावस्थितस्य कस्य द्रव्यस्य कियती परा व द्धिरित्यपेक्षित आह-

#### रसस्याष्टगुणा परा।

## वस्त्राधान्यहिरण्यानां चतुस्त्रिद्धिगुणा परा।। ३६।।

अन्वय - रसस्य अष्टगुणा परा, वस्त्रधान्यहिरण्यानां (क्रमशः) चतुस्त्रिद्विगुणा परा।।

रस-तैल घ तादि का बहुत समय तक का ब्याज आठ गुना से अधिक नहीं होता है। वस्त्र धान्य व हिरण्यादि का क्रमशः चौगुना, तिगुना व दुगुना होता है।। ३६।।

मिताक्षरा - रसस्य तैलघ तादैव द्विग्रहणमन्तरेण चिरकालावस्थितस्य स्वकृतया व द्वचा वर्धमानस्य अष्टगुणा व द्विः परज्ञ, नातः परं वर्धते। तथा वस्त्रधान्यहिरण्यानां यथासंख्यं चतुर्गुणा त्रिगुणा द्विगुणा च व द्विः परा। विसष्ठेन तु रसस्य त्रैगुण्यमुक्तम् (२।४४।७) 'द्विगुणे हिरण्यं त्रिगुणं धान्यं। धान्येनेव रसा व्याख्याताः' पुष्पमूलफलानि च। तुलाध तमष्टगुणम् इति। मनुना तु धान्यस्य पुष्पमूलफलादीनां च प चगुणत्वमुक्तम्-'धान्ये शदे लवे वाह्ये नातिक्रामित प चताम्' इति। शदः क्षेत्रफलं पुष्पमूलफलादि, लवो मेषोणांचमरीकेशादिः, वाह्यो बलीवर्वतुरगादिः। धान्यशदलववाह्यविषया व द्विः प चगुणत्वं नातिक्रामतीति। तन्नाधमर्णयोग्यतावशेन दुर्भिक्षादिकालवशेन च व्यवस्था द्रष्टव्या। एतच्च सकृत्प्रयोगे सकृदाहरणे च वेदितव्यम्। पुरुषान्तरसंक्रमणेन प्रयोगान्तकरणे तिस्मन्नेव वा पुरुषे अनेकशः रेकसेकाभ्यां प्रयोगान्तरकरणे सुवर्णादिकं द्वैगुण्याद्यतिकम्य पूर्ववद्ववेते। सकृत्प्रयोगे पि प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं वा व द्वचाहरणे धमर्णदेयस्य द्वैगुण्याद्यतिकम्य पूर्ववद्ववेते। सकृत्प्रयोगे पि प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं वा व द्वचाहरणे धमर्णदेयस्य द्वैगुण्याद्यतिकम्य पूर्ववद्ववेते। सकृदाहृतेत्यपि पाठो रित। उपचयार्थ प्रयुक्तं द्वयं कुसीदं, तस्य व द्विः कुसीदव द्विः, सा द्वैगुण्यं नात्येति नातिकामति। यदि सकृदाहिता सकृत्प्रयुक्ता। पुरुषान्तरसंक्रमणादिना प्रयोगान्तरकरणे द्वैगुण्यमत्येति। सकृदाहृतेति व्याख्येयम्। तथा गौतमेनाप्युक्तम् (१२।३१) 'ःचिरस्थाने द्वैगुण्यं प्रयोगस्य' इति। 'प्रयोगस्य' इत्येकवचननिर्देशात्प्रयोगान्तरकरणे द्वैगुण्यातिक्रमो दर्शितः।। ३६।।

दशममंशं राजा धमर्णिकाद्दण्डरूपेण ग हणीयादित्यर्थः। उत्तमर्णस्तु प्राप्तार्थः प चकं शतं भ तिरूपेण दाप्यः। साधितार्थस्य विंशतितमं भागमुत्तमर्णाद्राजा भ त्यर्थं ग हणीयादित्यर्थः। अप्रतिपन्नार्थसाधने तु दण्डविभागो दर्शितः-'निह्नवे भावितो दद्यात्' (व्य०५) इत्यादिना।। ४२।।

सधनमधमर्णिकं प्रत्युक्तम्, अधुनानिर्धनमधमर्णिकं प्रत्याह-

# हीनजातिं परिक्षीणम णार्थं कर्म कारयेत्। ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनैर्दाप्यो यथोदयम्।। ४३।।

अन्वय - (उत्तमर्णः) परिक्षीणं हीनजातिं ऋणार्थं कर्म कारयेत्। परिक्षीणः ब्राह्मणस्तु शनैः शनैः यथोदयं दाप्यः।

अनुवाद - यदि ऋणी ऋण देने में असमर्थ हो और धनी की जाति से हीन जाति वाला हो तो धनी उससे काम कराकर अपना धन वसूल कर ले। यदि ऋणी ब्राह्मण हो वह ऋण चुकाने में असमर्थ हो तो उससे फिर धीरे-धीरे यथासंभव अपना धन ले।। ४३।।

मिताक्षरा - ब्राह्मणादिजातिरुत्तमणीं हीनजातिं क्षत्रियादिजातिं पिरक्षीणं निर्धनम णार्थे ऋणनिव त्त्यर्थं कर्म स्वजात्यनुरूपं कारयेत् तत्कुटुम्बाविरोधेन। ब्राह्मणस्तु पुनः पिरक्षीणो निर्धनः शनैःशनैः यथोदयं यथासंभवम णं दाप्यः। अत्र च 'हीनजाति'ग्रहणं समानजातेरप्युपलक्षणम्। अतश्च समानजातिमपि पिरक्षीणं यथोचितं कर्म कारयेत्। 'ब्राह्मण' ग्रहणं च श्रेयोजातेरुपलक्षणम्। अतश्च क्षत्रियदिरिप पिरक्षीणो वैश्यादेः शनैःशनैर्दाप्यो यथोदयम्। एतदेव मनुना स्पष्टकृतम् (८।१७७)-'कर्मणापि समं कुर्याद्धनिकेनाधमर्णिकः। समो पकृष्टजातिश्च दद्याच्छ्रेयांस्तु तच्छनैः।।' इति। उत्तमर्णेन समं निव तोत्तमर्णाधर्मर्णव्यपदेशमात्मानमधर्मणः कर्मणा कुर्यादित्यर्थः।। ४३।।

मध्यस्थस्थापितं न वर्धते-

# दीयमानं न ग हणाति प्रयुक्तं यः स्वकं धनम्। मध्यस्थस्थापितं चेत् स्याद् वर्धते न ततः परम्।। ४४।।

अन्वय - यः प्रयुक्तं दीयमानं स्वकं धनं न ग हणाति। (तद्धनं) चेत् मध्यस्थस्थापितं स्यात् ततः परं न वर्धते।

अनुवाद - ऋणी के द्वारा दिया गया धन यदि धनी ग्रहण न करे फिर यदि वह धन मध्यस्थ के पास रख दिया जाये। तो उस पर फिर ब्याज नहीं लगता।।

मिताक्षरा - किंच, उपचयार्थं प्रयुक्तं धनं अधमर्णेन दीयमानमुत्तममर्णो व द्विलोभाद्यादि न ग ह्णाति तदा धमर्णेन मध्यमहस्ते स्थापितं यदि स्यात्तदा ततः स्थापनादूर्ध्वं न वर्धते। अथ स्थापितमपि याच्यमानो न ददाति ततः पूर्ववद्वर्धत एव।। ४४।।

इदानीं दैयम णं यदा येन च देयं तदाह-

# अविभक्तैः कुटुम्बार्थे यद णं तु कृतं भवेत्। दद्युस्तद्विविथनः प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि।। ४५।।

अन्वय - अविभक्तैः कुटुम्बार्थे तु यत् ऋणं कृतं भवेत्। प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्बिनिः तद् (ऋणं) रिक्थिनः दद्युः।

अनुवाद - संयुक्त परिवार में यदि किसी ने कुटुम्ब के लिए कोई ऋण लिया हो और कदाचित् वह मर जाय या विदेश चला जाय तो उसके दायाद उस धन को चुकायें।। ४५।।

मिताक्षरा - अविभक्तेः बहुभिः कुटुम्बार्थमेकैकेन वा यद णं कृतं तद् ऋणं कुटुम्बी दद्यात्। तस्मिन्प्रेते प्रोषिते वा तद्रिविथनः सर्वे दद्युः।। ४५।।

येन देयमित्यत्र प्रत्युदाहरणमाह-

अनुवाद - जो ऋण खुद स्वीकार किया हो या जो पति के साथ लिया हो और जो अपने आप लिया हो वही ऋण स्त्री दे। उसके सिवाय और कोई ऋण न दे।। ४६।।

मिताक्षरा - मुमूर्षुणा प्रवत्स्यता वा पत्या नियुक्तया ऋणदाने यत्प्रतिपन्नं तत्पतिकृतम णं देयम्। यच्च पत्या सह भार्यया ऋणं कृतं तदिष भर्त्रभावे भार्यया अपुत्रया देयम्। यच्च स्वयंकृतं ऋणं तदिष देयम्। ननु 'प्रतिपन्नादि त्रयं स्त्रिया देयम्' इति न वक्तव्यम्; संदेहाभावात्। उच्यते-'भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्म ताः। यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य तद्धनम्।।' इति वचनान्निर्धनत्वेन प्रतिपन्नादिष्वदानाशङ्कायामिदमुच्यते-'प्रतिपन्नं स्त्रिया देय' मित्यादि। न चानेन वचनेन स्त्र्यादीनां निर्धनत्वमभिधीयते; पारतत्र्यमात्रप्रतिपादनपरत्वात्। एतच्च विभागप्रकरणे स्पष्टीकरिष्यते। 'नान्यत्स्त्री दातुमर्हति' इत्येतत्तर्हि न वक्तव्यम्; विधानेनैवान्यत्र प्रतिषेधसिद्धेः। उच्यते-'प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं पत्या वा सह यत्कृतम्' इत्यैतयोरपवादार्थमुच्यते। अन्यत्सुराकामादिवचनोपातं प्रतिपन्नमिप पत्या सह कृतमिप न देयमिति।। ४६।।

पुनरिप यद णं दातव्यं, येन च दातव्यं, यत्र च काले दातव्यं, तित्रतयमाह-

# पितिर प्रोषिते प्रेते व्यसनाभिप्लुते पि वा। पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयं निह्नवे साक्षिभावितम्।। ५०।।

अन्वय - पितरि प्रोषिते अपि वा व्यसनाभिप्तुते, ऋणं पुत्रपौत्रैः देयं, निह्नवे साक्षिभावितं देयम्। अनुवाद - पिता विदेश चला जाए, मर जाए या किसी व्यसन में पड जाय तो पुत्र वा पौत्र उस ऋण को दे दें। यदि उस ऋण को छिपायें तो जो साक्षियों के द्वारा भावित हो उसे दे दें।। ५०।। मिताक्षरा - पिता यदि दातव्यम णमदत्त्वा प्रेतः, दूरदेशं गतः, अचिकित्सनीयव्याध्याद्यभिभूतो वा तदा तत्कृतम णमाख्यापने वश्यं देयम्, पुत्रेण पौत्रेण वा पित धनाभावे पि पुत्रत्वेन पौत्रेत्वेन च तत्र क्रमो प्ययमेव-पित्रभावे पुत्रः, पुत्राभावे पौत्र इति। पुत्रेण पौत्रेण वा निह्नवे कृते अर्थिना साक्षादिभिर्भावितम णं देयं पुत्रपौत्रैरित्यन्वयः। अत्र 'पितरि प्रोषिते' इत्येतावदुक्तम् कालविशेषस्तु नारदेनोक्तो द्रष्टव्यः''नार्वाक्सवत्सराद्विंशात्पितरि प्रोषिते सुतः। ऋणं दद्यात्पित व्ये वा ज्येष्ठे भातर्यथापि वा।।' इति। प्रेते प्यप्राप्तव्यवहारकालो न दद्यात्, प्राप्तव्यवहारकालस्तु दद्यात्। स च कालस्तेनैव दर्शितः-'गर्भस्थः सद शो ज्ञेय अष्टमाद्वत्सराच्छिशुः। बाल आ षौडशाद्वर्षात्पौगण्डश्चेति शब्दाते।। परतो व्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पितराव ते।।' इति यद्यपि पित मरणाादूर्ध्वं बालो पि स्वतन्त्रो जातस्तथापि नर्णभाग्भवति। यथाह-'अप्राप्तव्यवहारश्चेत्स्वतन्त्रो पि हि नर्णभाक्। स्वांतन्त्र्यं हि स्म तं ज्येष्ठे ज्येष्ठयं गुणवयःकृतम्।।' इति। तथा आसेधाह्वाननिषेधश्च द श्यते-'अप्राप्तव्यवहारश्च दूतो दानोन्मुखी व्रती। विषमस्थाश्च नासेध्या न चैतानाह्वयेन पः।।' इति तस्मात् 'अतः पुत्रेण जातेन स्वार्थमुत्स ज्य यत्नतः। ऋणात्पिता मोचनीयो यथा नो नरकं व्रजेत्।। इति। पुत्रेण व्यवहारज्ञतया जातेन निष्पन्नेनेति व्याख्येयम्। श्राद्धे तु बालस्याप्यधिकारः -'न ब्रह्मार्भिव्याहारयेदन्यत्र स्वधानिनयनात्' इति गौतमस्मरणात्। 'पुत्रपौत्रे'रिति बहुवचननिर्देशाद्बहवः पुत्रा यदि विभक्ताः स्वांशानुरूपैण ऋणं दद्युः। अविभक्तश्चेत्सभूयसमुत्थानेन गुणप्रधानभावेन वर्तमानानां प्रधानभूत एव वा दद्यादिति गम्यते। यथाह नारदः (१।१४) - 'अत ऊर्ध्व पितुः पुत्रा ऋणं दद्युर्यथाशतः। अविभक्ता विभक्ता वा यस्तावद्वहते धुरम्।।' इति अत्र च यद्यपि 'पुत्रपौत्रैर्ऋणं देय' मित्य विशेषणोक्तं, तथापि पुत्रेण यथा पिता सव द्धिकं ददाति तथैव देयम्। पौत्रेण तु समं मूलमेव दातव्यं, न व द्धिरिति विशेषो वगन्तव्यः। 'ऋणमात्मीयवत्पित्र्यं दैयं पुत्रैर्विभावितम्। पैतामहं समं देयमदेयं तत्सुतस्य तु।।' इति ब हस्पतिवचनात्। अत्र 'विभावित' मित्यविशेषोपादानात्साक्षिविभावितमित्यत्र साक्षिग्रहणं प्रमाणोपलक्षणम्। समं यावद्ग हीतं तावदेव देयं, न व द्धिः। तत्सृतस्य प्रपौत्रस्यादेयमग हीतधनस्य। एतच्चोत्तरश्लोके स्पष्टीक्रियते।।५०।। ऋणापाकरणे ऋणी तत्पुत्रः पौत्र इति त्रयः कर्तारो दर्शितास्तेषां च समवाये क्रमो पि दर्शितः। इदानी

ऋणापाकरणे ऋणी तत्पुत्रः पौत्र इति त्रयः कर्तारो दर्शितास्तेषां च समवाये क्रमो पि दर्शितः। इदार्न कर्त्रन्तरसमवाये च क्रममाह-

पुत्रो दाप्य इत्युक्तम्। पुत्राभावे योदग्राहो दाप्य इत्युच्यते। 'पुत्रहीनस्य रिक्थिनः' इति 'रिक्थ' शब्देन योषिदेवोच्यते। 'सैव चास्य धनं स्म तम्' इति स्मरणात्, 'यो यस्य हरते दारान्स तस्य हरते धनम्' इति च।। ननु योषिद्ग्राहाभावे पुत्रो ऋणं दाप्यः, पुत्राभावो योषिद्ग्राह इति परस्परिवरुद्धम्। उभयसद्भावे न किश्चद्दाप्य इति। नैष दोषः, अन्तिमस्वैरिणीमाहिणः प्रथमपुनर्भूग्राहिणः सप्रधनस्त्रीहारिणश्चाभावे पुत्रो दाप्यः; पुत्राभावे तु निर्धननिरपत्ययोषिद्ग्राही दाप्य इति। एतदेवोक्तं नारदेन (१।२३)-'धनस्त्रीहारिपुत्राणाम णभाग्यो धनं हरेत्। पुत्रो सतोः स्त्रीधिननो, तयोः स्त्रीधिननोरसतोः पुत्र एव ऋणभाक् भवति। धिनपुत्रयोरसतोः स्त्रीहार्यवर्णभाक्। स्त्रीहार्यभावे पुत्र ऋणभाक्, पुत्राभावे स्त्रीहारीति विरोधाभासपरिहारः पूर्ववत्। 'पुत्रहीनस्य रिक्थिनः' इत्यस्यान्या व्याख्या-एते धनस्त्रीहारिपुत्रा ऋणं कस्य दाप्या इत्यपेक्षायामिदमुपतिष्ठते-'पुत्रहीनस्य रिक्थिनः' इति। पुत्राद्यन्वयहीनस्योत्तमर्णस्य यो रिक्थी रिक्थग्रहणयोग्यः सपिण्डादिस्तस्य रिक्थिनो दाप्याः। तथा च नारदेन (१।११२) 'ब्राह्मणस्य तु यद्देयं सान्वयस्य च नास्ति चेत्। निर्वपेत्तत्सकुल्येषु तदभावे स्य बन्धुषु।।' इत्यभिहितम्-'यदा तु न सकुल्याः स्युर्न च संबन्धिबान्धवाः। तदा दद्याद्विजेभ्यस्तु तेष्वसत्स्वप्तु निक्षिपेत्।।' नारदः (१।११३) इति।। !! ५१।।

अधुना पुरुषविशेषे ऋणग्रहणं प्रतिषेधयन्प्रसङ्गादन्यदपि प्रतिषेधति-

# भात णामथ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि। प्रातिभाव्यम णं साक्ष्यमविभक्ते न तु स्म तम्।। ५२।।

अन्वय - भ्रात णां अथ दम्पत्योः, पितु पुत्रस्य च अविभक्ते तु प्रातिभाव्यं ऋणं साक्ष्यं न स्म तम्। अनुवाद - भाई, स्त्री, पुरुष, पिता और पुत्र यदि ये विभक्त न हों तो इनका प्रातिभाव्य ऋण साक्ष्य नहीं हैं।

मिताक्षरा - प्रतिभुवो भावः प्रातिभाव्यं, भ्रात णां दम्पत्योः पितापुत्रयो़श्चाविभक्ते द्रव्ये द्रव्यविभागात्प्राक्प्रातिभाव्यम णं साक्ष्यं च न रम तं मन्वादिभिः। अपि तु प्रतिषिद्धं; साधारणधनत्वात्। प्रातिभाव्यसाक्षित्वयोः पक्षे द्रव्यावसानत्वात्, ऋणस्य चावश्यप्रतिदेयत्वात्। एतच्च परस्परानुमतिव्यतिरेकेण, परस्परानुमत्या त्वविभक्तानामपि प्रतिभाव्यादि भवत्येव। विभागादूर्ध्वं तु परस्परानुमतिव्यतिरेकेणापि भवति।। ननु दम्पत्योर्विभागात्प्राक्प्रातिभाव्यादिप्रतिषेधो न युज्यते; तयोर्विभागाभावेन विशेषणानर्थक्यात्। विभागाभावश्चापस्तम्बेन दर्शितः (आप० ध० २।१४-१६)-'जायापत्योर्न विभागो विद्यते' इति। सत्यम्; श्रीतस्मार्ताग्निसाध्येषु कर्मसु तत्फलेषु च विभागाभावो पुनः सर्वकर्मसु द्रव्येषु वा। तथा हि-'जायापत्योर्न विभागो विद्यते' इत्युक्त्वा किमिति न विद्यते इत्यपेक्षायां हेतुमुक्तवान्-'पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कर्मसु', 'तथा पुण्यफलेषु च' (आप० ध० २!१४, १७-१८) इति। हि यरमात्पाणिग्रहणादारभ्य कर्मसु सहत्वं श्रूयते-'जायापती अग्निमादधीयाताम्' इति, तस्मादाधाने सहाधिकारादाधानसिद्धाग्निसाध्यकर्मसु सहाधिकारः। तथा 'कर्म स्मार्त विवाहाग्नी' (आ० ६७) इत्यादिरमरणाद्विवाहसिद्धाग्निसाध्येषु कर्मसु सहाधिकार एव। अतश्चोभयविधाग्निनिरपेक्षेषु कर्मसु पूर्तेषु जायापत्योः प थगेवाधिकारः संपद्यते। तथा पुण्यानां फलेषु निरपेक्षेषु सहाधिकारस्तेषां फलेषु सहत्वमिति बोद्धव्यं, न पुनः पूर्तानां भर्त्रनुज्ञयानुष्टितानां फलेष्वपि।। ननु द्रव्यस्वामित्वे पि सहत्वमूह्मम्-'भर्तुर्विप्रवासे नैमित्तिक़ेवश्यकर्तव्ये दाने तिथिभोजनभिक्षाप्रदानादौ हि यरमान्न स्तेयमुपदिशन्ति मन्वादयस्तरमाद्भार्याया अपि द्रव्यस्वामित्वमस्ति, अन्यथा स्तेयं स्यात्' इति। तरमाद्भर्तुरिच्छया भार्याया अपि द्रव्यविभागो भवत्येव, न स्वेच्छया। यथा वक्ष्यति (व्य० ११५्० 'यदि कुर्यात्समानंशान्पत्न्यः कार्याः समांशिकाः' इति।। ५२।।

अधुना प्रातिभाव्यं निरूपयितुमाह-

दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते। आद्यौ तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि।। ५३।।

मिताक्षरा - यद्येकिस्मिन्प्रयोगे द्वौ बहवो वा प्रतिभुवः स्युस्तदर्णं संविभज्य स्वांशेन दद्यः। एकच्छायाश्रितेषु प्रतिभूषु एकस्याधमर्णस्य छाया साद श्यं तामाश्रिता एकच्छायाश्रिताः। अधमर्णो यथा कृत्सनद्रव्यदानाय स्थितस्तथा दानप्रतिभुवो पि प्रत्येकं कृत्सनद्रव्यदानाय स्थिताः। एवं दर्शने प्रत्यये च। तेष्वेकच्छायाश्रितषु प्रतिभूषु सत्सु धिनकस्योत्तमर्णस्य यथारुचि यथाकामम्। अतश्च धिनको वित्ताद्यपेक्षायां स्वार्थं यं प्रार्थयते स एव कृत्सन दाप्यः, नांशतः। एकच्छायाश्रितेषु यदि कश्चिदेशान्तरं गतस्तत्पुत्रश्च संनिहितस्तदा धिनकेच्छया स सर्व दाप्यः। म ते तु किस्मिश्चिद्देशान्तरं स्विपत्रंशमव द्धिकं दाप्यः। यथाह कात्यायनः-'एकच्छायाप्रविष्टानां दाप्यो यस्तत्र द श्यते। प्रोषिते तत्सुतः सर्व पित्रंशं तु म ते समम्।। इति।। ५५।।

प्रातिभाव्ये ऋणदानविधिमुक्त्वा प्रतिभूदत्तस्य प्रतिक्रियाविधिमाह-

## प्रतिर्भूर्दापितो यत्तु प्रकाशं धनिनो धनम्। द्विगुणं प्रतिदातव्यम णिकैस्तस्य तद्भवेत्।। ५६।।

अन्वय - धनिनः यत् धनं तु प्रतिभूः प्रकाशं दापितः ऋणिकैः तस्य तत् द्विगुणं प्रतिदातव्यं भवेत्। अनुवाद - धनी को जितना धन प्रतिभू द्वारा सबके सामने दिलाया हो ऋणी उस प्रतिभू को उसका दुगुना धन दे।। ५६।।

मिताक्षरा - यद्द्रव्यं प्रतिभूरतत्पुत्रो वा धनिकेनोपपीडितः प्रकाशं सर्वजनसमक्षं राज्ञा धनिनो दापितो न पुनर्हेंगुण्यलोभेन स्वयमुपेत्य दत्तम्। यथाह नारदः (१।१२१) 'यं चार्थ प्रतिभूर्दद्याद्धनिकेनोपपीडितः। ऋणिकरतं प्रतिभुवे द्विगुणं प्रतिदापयेत्।।' इति। ऋणिकरधमर्णस्तर्य प्रतिभुवस्तद्द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदात्वयं स्यात्। तच्च कालविशेषमनपेक्ष्य सद्य एव द्विगुणं दातव्यम्; वचनारम्भसामर्थ्यात्। एतच्च हिरण्यविषयम्।। ननु इदं प्रतिभूरिति वचनं द्वैगुण्यमात्रं प्रतिपादयति, तच्च पूर्वोक्तकालकलाक्रमाबाधेनाप्युपपद्यते। यथा जातेष्टिविधानं शुचित्वाबाधेन। अपि च सद्यः सव द्विकदानपक्षे पशुस्त्रीणां सद्यः संतत्यभावान्मूलदानमेव प्राप्नोतीति, तदसत्रः, 'वस्त्रधान्यहिरण्यानां चतुस्त्रिद्विगुणा परा' (व्य० ३६) इत्यनेनैव कालकलाक्रमेण द्वैगुण्यादिसिद्धेः द्वैगुण्यमात्रविधाने चेदं वचनमनर्थकं स्यात्। पशुस्त्रीणां तु कालनक्रमपेक्षे पि संतत्यभावे स्वरूपदानमेव। यदा प्रतिभूरपि द्रव्यदानानन्तरं कियतापि कालेनाधमर्णन संघटते तदा संततिरिप संभवत्येव। यद्वा पूर्वसिद्धसंतत्या सह पशुस्त्रियो दास्यन्तीति न किंचिदेतत्। अथ प्रातिभाव्यं प्रीतिकृतम्, अतश्च प्रतिभुवा दत्तं प्रीतिदत्तमेव। नच प्रीतिदत्तस्य याचनात्प्राग्व द्विरस्तिः, यथाह (नारदः १।१०६)-'प्रीतिदत्तं तु यत्किंचिद्वर्धते न त्वयाचितम्। याच्यमानमदत्तं चेद्वर्धते प चकं शतम्।।' इति अतश्चास्य प्रीतिदत्तस्यायाचितस्यापि दानदिवसादारभ्य यावद्विगुणं कालक्रमेण व द्विरित्यनेन वचनेनोच्यत इति, तदप्यसत्,-अस्यार्थस्यासमाद्वचनादप्रतीतेः 'द्विगुणं प्रतिदातव्यम्' इत्येतावदिह प्रतीयते। तस्मात्कालक्रमनपेक्ष्येव द्विगुणं प्रतिदातव्यं वचनारम्भसामर्थ्यादिति सुष्टूक्तम्।। ५६।।

प्रतिभूदत्तस्य सर्वत्र द्वैगुण्ये प्राप्ते पवादमाह-

# संतितः स्त्रीपशुष्वेव धान्यं त्रिगुणमेव च। वस्त्रं चतुर्गुणं प्रोक्तं रसश्चाष्टगुणस्तथा।। ५७।।

अन्वय - स्त्रीपशुषु सन्ततिः धान्यं च त्रिगुणं, वस्त्रं चतुर्गुणं तथा रसश्चाष्टगुणः प्रोक्तम्।

अनुवाद - यदि प्रतिभू द्वारा ऋणी को स्त्रीपशु दिलाये गये हों तो ऋणी सन्तित सहित स्त्रीपशु प्रतिभू को लौटा दे। अन्न तिगुना लौटाये, वस्त्र चौगुना, रस आठ गुना लौटाये।। ५७।।

मिताक्षरा - हिरण्यद्वैगुण्यवत्कालानादरेणैव स्त्रीपश्वादयः प्रतिपादितव द्ध्या दाप्याः। श्लोकस्तु व्याख्यात एव। द्रव्यस्य यावती व द्धिः पराकाष्ठोक्ता तद्रव्यं प्रतिभूदत्तं खादकेन तया व द्ध्या सह कालविशेषमनपेक्ष्यैव सद्यो दातव्यमिति तात्पर्यार्थः। यदा तु दर्शनप्रतिभूः संप्रतिपन्ने काले अधमर्ण दर्शयित्मसमर्थस्तदा तदन्वेषणाय तस्य पक्षत्रयं दातव्यम्। तत्र यदि तं दर्शयति तदा मोक्तव्यो न्यथा

चात्यन्तिकं स्वत्वं भवति। नच मनुवचनविरोधः। यतः मनः (८, १९४३-'नत्वेवाधौ सोपकारे कौसिर्दी व द्धिमाप्नुयात्' इति। भोग्याधिं प्रस्तुत्येदमुच्यते-'न चाधेः कालसंरोधान्निसर्गो स्ति न विक्रयः' इति। भोग्यस्याधिश्चरकालावस्थाने प्याधीकरणविक्रयनिषेधेन धनिनः स्वत्वं नास्तित। इहाप्युक्तं 'फलभोग्यो नव नश्यती'ति। गोप्याधौ तु प थगारख्यं मनुना (८, १९४४)-'न भोक्तव्यो बलादाधिर्भुंजानो व द्धिमुत्स जेत्' इति। इहाहत्प वक्ष्यते-गोप्याधिभोगे नो व द्धिरिति। आधिः प्रणश्चेद्विगुणे इति तु गोप्याधि प्रत्युच्यत इति सर्वमविरुद्धम्।।५८।।

# गोप्याधिभोगे नो व द्धिः सोपकारे थ हापिते। नष्टो देयो विनष्टश्च दैवराजकृताद ते।। ५६।।

अन्वय - गोप्याधिभोगे अथ सोपकारे हापिते व द्धिः नो। दैव राजकृताद ते नष्टो विनष्टश्च देयः। अनुवाद - गोप्य, आधि जिसे धनी अपने काम में लाता है, तो फिर ऋणी उसका ब्याज न दे और भोग्य बन्धक में यदि कोई हानि हो जाय तो भी ब्याज न दे। दैव व राजोपद्रव के सिवाय और किसी प्रकार से यदि बन्धक वस्तु बिगड जाय या नष्ट हो जाय तो धनी अपने पास से उस वस्तु को दे।। प्रामिताक्षरा - किंच, गोप्याधेरताम्रकटाहादेरुपभोगेन व द्धिर्भवति। अल्पे प्युपभोगे महत्यपि व द्धिर्हातव्या; समयातिक्रमात्। तथा सोपकारे उपकारकारिणी बलीवर्दताम्रकटाहादौ भोग्याधौ सव द्धिके हापिते हानिं व्यवहाराक्षमत्वं गमिते नो व द्धिः इति संबन्धः। नष्टो विकृतिं गतः ताम्रकटाहारिश्छिद्रभेदनादिना पूर्ववत्कृत्वा देयः। तत्र गोप्याधिर्नष्टश्चेत्पूर्ववत्कृत्वा देयः। उपमुक्तो पि चेद्व द्धिरपि हातव्या। भोग्याधिर्यदि नष्टस्तदा पूर्ववत्कृत्वा देयः। व द्धिसद्भावे व द्विरपि हातव्या। विनष्ट आत्यन्तिकं नाशं प्राप्तः, सो पि देयो मूल्यादिद्वारेण। तद्दाने सव द्धिकं मूल्यं लभते धनी। यदा न ददाति तदा मूलनाशः, 'विनष्टे मूलनाशः स्याद्दैवराजकृताहते' (१।१२६) इति नारदवचनात्। दैवराजकृताद ते-दैवमग्न्युदकदेशोपप्लवादि। दैवकृताद्विनाशाद्विना, तथा स्वापराधरिहताद्वाजकृतात्। दैवराजकृते तु विनाशे सव द्धिकं मूल्यं दातव्यमधमर्णेना ध्यन्तरं वा। यथाह-'स्रोतसाप्हते क्षेत्रे राज्ञा चैवापहारिते। आधिरन्यो थ कर्त्तव्यो देयं वा धनिने धनम्।।' इति तत्र 'स्रोतसापहृत' इति दैवकृतोपलक्षणम्।। पृरु।।

# आधेः स्वीकारणात् सिद्धिः रक्ष्यमाणो प्यसारताम्। यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेत्।। ६०।।

अन्वय - आधेः स्वीकरणात् सिद्धिः। रक्ष्यमाणो पि चेत् असारताम् यातः अन्यः आधेयः वा धनी धनभाग् भवेत्।

अनुवाद - बन्धक के स्वीकार मात्र से उसका स्वत्व सिद्ध हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक रखने पर भी यदि कोई बन्धक वस्तु बिगड़ जाय तो फिर दूसरी वस्तु उसके बदले में रखे अथवा धनी को धन दे दे।। ६०।।

मिताक्षरा - अपि च, आधेर्भोग्यस्य गोप्यस्य च स्वीकरणादुपभोगादाधिग्रहणसिद्धिर्भवति, न साक्षिलेख्यमात्रेण नाप्युद्देशमात्रेण। यथाह नारदः (१।१३८)-'आधिरतु द्विविध' प्रोक्तो जङ्गमः स्थावरस्तथा। सिद्धिरस्योभस्यापि भोगो यद्यस्ति नान्यथा।' इति। अस्य च फलं-'आधौ प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा' (व्य० २३)। इति। या स्वीकारान्ता क्रिया सा पूर्वा बलवती, स्वीकाररिता तु पूर्वापि न बलवतीति। सा चाधिः प्रयत्नेन रक्ष्यमाणो पि कालवशेन यद्यसारतामविकृत एव सव द्विकमूल्यद्रव्यापर्याप्ततां गतस्तदाधिरन्यः कर्तव्यः, धनिने धनं वा देयम्। 'रक्ष्यमाणो प्यसारताम्' इति वदता आधिः प्रयत्नेन रक्षीणयो धनिनेति ज्ञापितम्।। ६०।।

'आधिः प्रणश्येद्विगुणे' (व्य० ५८) इत्यस्यापवादमाह-

चिरत्रबन्धककृतं स व द्ध्या दापयेद्धनम्। सत्यंकारकृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिपादयेत्।। ६१।।

अनुवाद - ऋण के दुगुने होने पर ऋणी की अनुपस्थिति में धनी किसी साक्षी को रखकर उस बन्धक को बेच दे।।६३।।

मिताक्षरा - धारणकादधमणिद्विना अधमणें संनिहिते साक्षिभिस्तदाप्तैश्च सह तमाधिं विक्रीय तद्धनें ग हणीयाद्धनी। 'वा' शब्दो व्यवस्थतविकल्पार्थः। यदर्णग्रहणकाले द्विगुणीभूते पि धने धनमेव ग्रहीतव्यं, न त्वािधनाश इति न विचारितं, तदा 'आधिः प्रणश्येद्विगुणे' (व्य० ५८) इत्यािधनाशः। विचारिते त्वयं पक्ष इति।। ६३।।

भोग्याधौ विशेषमाह-

## यदा तु द्विगुणीभूतम णमाधौ तदा खलु। मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने।। ६४।।

अन्वय - यदा तु आधौ ऋणं द्विगुणीभूतं तदा तदुत्पन्ने द्विगुणे धने प्रविष्टे आधिः खलु मोच्यः। हिन्दी अर्थ - भोग्य बन्धक होने पर जब ऋण दुगुना हो जाय और धनी को दुगुना धन प्राप्त हो जाय तो वह बन्धक वस्तु वापस कर दे।

**मिताक्षरा** - यदा प्रयुक्तं धनं स्वकृतया व द्ध्या द्विगुणीभूतं तदाधौ कृते तदुत्पन्ने आध्युत्पन्ने द्रव्ये द्विगुणे धनिनः प्रविष्टे धनिना धिर्मोक्तव्यः। यदि वादावेवाधौ दत्ते 'द्विगुणीभूते द्रव्ये त्वयाधिर्मोक्तव्यः' इति, परिभाषया कारणान्तरेण वा भोगाभावेन यदा द्विगुणीभूतम ण तदा, आधौ भोगार्थं धनिनि प्रविष्टे तदुत्पन्ने द्रव्ये द्विगुणे सत्याधिर्मोक्तव्यः। अधिकोपभोगे तदपि देयम्। सर्वथा सव द्धिकमूलर्णापाकरणार्थाध्युपभोगविषयमिदं वचनम्। तमेनं क्षयाधिमाचक्षते लौकिकाः। यत्र तु व द्धयर्थं एवाप्युपभोग इति परिभाषा, तत्र द्वैगुण्यातिक्रमे पि यावन्मूलदानं तावदुपभुङक्तं एवाधिम्। एतदेव स्पष्टीकृतं ब हरपतिना (१९।३३-४)-'ऋणी बन्धमवाप्नुयात्। फलभोग्यं पूर्णकालं दत्त्वा द्रव्यं तु सामकम्।। यदि प्रकर्षितं तत्स्यात्तदा न धनभाग्धनी। ऋणी च न लभेद्बन्धं परस्परमतं विना।।' इति। अस्यार्थः-फलं भोग्यं यस्यासौ फलभोग्यः बन्धक आधिः। स च द्विविधः-सव द्धिकमूलापाकरणार्थो व द्धिमात्रापाकरणार्थश्च। तत्र च सव द्धिमूलापाकरणार्थ बन्धं पूर्णकालं पूर्णः कालो यास्यासौ पूर्णकालस्तमाप्नुयाद णी। यदा सव द्धिकं मूलं फलद्वारेण धनिनः प्रविष्टं तदा बन्धमाप्नुयादित्यर्थः। व द्धिमात्रापाकरणार्थं तु बन्धकं सामकं दत्त्वाप्नुयाद णी। समं मूलं, सममेव सामकम्।। अस्यापवादमाह-यदि प्रकर्षितं तत्स्यात्। तत् बन्धकं प्रकर्षितमतिशयितं व द्धेरप्यधिकफलं यदि स्यात् 'तदा न धनभाग्धानी' सामकं न लभेत् धनी। मूलमदत्त्वैव ऋणी बन्धमवाप्नुयादिति यावत्। लभेताधमर्णः। व द्धिशेषमपि दत्त्वैव लभेतेत्यर्थः। पुनरुभयत्रापवादमाह-'परस्परमतं विना' उत्तमर्णाधर्मर्णयोः परस्परानुमत्यभावे 'यदि प्रकर्षितम्' इत्याद्युक्तम्, परस्परानुमतौ तूत्कृष्टमपि बन्धकं यावन्मूलदानं तावदुपभुङक्ते धनी, निकृष्टमपि मूलमात्रदाने नैवाधमर्णो लभत इति।। ६४।।

# इति ऋणादानप्रकरणम्। अथ लेख्यप्रकरणम्

भुक्तिसाक्षिणौ निरूपितौ, सांप्रतं लेख्यं निरूपयते। तत्र लेख्यं द्विविधम्-शासनं जानपदं चेति। शासनं निरूपितम्। जानपदमभिधीयते। तच्च द्विविधम्-स्वहस्तकृतमन्यकृतं चेति। तत्र स्वस्तकृतमसाक्षिकं, अन्यकृतं ससाक्षिकम् अनयोश्च देशाचारानुसारेण प्रामाण्यम्। यथाह नारदः (१।१३५)-'लेख्यं तु द्विविधं ज्ञेयं स्वहस्ता न्यकृतं तथा। असाक्षिमत्साक्षिमच्च सिद्धिर्देशस्थितेस्तयोः।।' इति। तत्रान्यकृतमाह-

# यः कश्चिदर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्। लेख्यं तु साक्षिमत्कार्यं तस्मिन्धनिकपूर्वकम्।। ८४।।

अन्वय - यः कश्चिदर्थः परस्परम् स्वरुच्या निष्णातः तस्मिन् तु साक्षिमत् धनिकपूर्वकं लेख्यं कार्यम्।

अन्वय - ततः अन्ते लेखकः, उभयाभ्यर्थितेन अमुकसुनुना अमुकेन मया एतत् लिखितं, इति लिखेत्। अन्त में लेखक, दोनों की प्रार्थना से 'अमुक के पुत्र' अमुक नाम वाले मैंने यह लिख दिया ऐसा लिखे।।। ८८।।

मिताक्षरा - अपि च, ततो लेखक उभाभ्यां धनिकाधमर्णिकाभ्यां प्रार्थितेन मया मुकेन देवदत्तेन विष्णुमित्रसूनुना एतलेख्यं लिखितमित्यन्ते लिखेत् ८८

सांप्रतं स्वकृतं लेख्यमाह-

# विनापि साक्षिभिर्लेख्यं स्वस्तलिखितं तु यत्। तत्प्रमाणं स्म तं लेख्यं बलोपधिकृताद ते।। ८६।।

अन्वय - यत् तु बलोपधिकृताद् ऋते स्वहस्तिलिखितं लेख्यं तत् साक्षिभिर्लेख्यं विनापि प्रमाणं स्म तम्। अनुवाद - जो लेख्यपत्र बलात्कार, भय व छलकपट से रहित अपने हाथ से लिखा जाय वह साक्षी के बिना भी प्रमाणित माना जाता है।। ८६।।

मिताक्षरा - यल्लेख्यं स्वहस्तेन लिखितमधमर्णेन तत्सािक्षिमिविनािप प्रमाणं स्म तं मन्वादिभिः। बलोपिधकृताहते बलेन बलात्कारेण उपाधिना छललोभक्रोधभयमदादिलक्षणेन यत्कृतं तस्मािद्वना। नारदो प्याह (१।१३७)—'मतािभयुक्तस्त्रीबालबलात्कारकृतं च व्यवहारे बन्धकव्यवहारे च युक्तमर्थक्रमापिरलोपेन लिप्यक्षरापिरलोपेन च लेख्यमित्येतावत् न पुनः साधुशब्दैरेव, प्रतिखिकदेशीभाषयािप लेखनीयम्। यथाह नारदः (१।९३६)-'देशचाराविरुद्धं यद्व्यक्तािधविधिलक्षणम्। तत्प्रमाणं स्म तं लेख्यमविलुप्तक्रमाक्षरम्।।' इति। विधानं विधिः, आधिविधिराधिविधिराधीकरणं तस्य लक्षणं गोप्यािधभोग्यािधकालकृतिमत्यादि तद्व्यक्तं विस्पष्टं यिमस्तद्व्यक्तािधविधिलक्षणम्। अविलुप्तक्रमाक्षरम्। अर्थानां क्रमः क्रमश्चाक्षरणि च क्रमाक्षरािण अविलुप्तािन क्रमाक्षरणि यस्मिस्तदिवलुप्तक्रमाक्षरं। तदेवंभूतं लेख्यं प्रमाणम्। राजशासनवन्न साधुशब्दिनयमो त्रेत्यिप्रायः।।८६।। लेख्यप्रसङ्गन लेख्यारुढमप्य णं त्रिभिरेव देयमित्याह—

## ऋणं लेख्यकृतं देयं पुरुषैस्त्रिभिरेव तु।

अन्वय - लेख्यकृतं तु ऋणं त्रिभिः पुरुषेः एव देयम्।

अनुवाद - लेख्य ऋण तीन पुरुष अर्थात् स्वयं, पुत्र तथा पौत्र तक ही दिया जाता है।

मिताक्षरा - यथा साक्ष्यादिकृतम णं त्रिभिरेव देयं, तथा लेख्यकृतमप्याहर्त तत्पुत्रतत्पुत्रैस्त्रिभिरेव देयं, न चतुर्थादिभिरिति नियम्यते। ननु 'पुत्रपौत्रैऋणं देयम्' (व्यव् ५०) इत्यविशेषण ऋणमात्रं त्रिभिरेव देयमिति नियतमेव। बाढम्। अस्यैवोत्सर्गस्य पत्रारुढर्णविषये स्म त्यन्तरप्रभवामाशङ्कामपनेतुमिदं वचनमारख्यम्। तथा हि—पत्रलक्षणमभिधाय कात्यानेनाभिहितम्—'एवं कालमतिक्रान्तं पित णां दाप्यते ऋणम्' इति। इत्थं पत्रारुढम णमतिक्रान्तकालमिप पित णां संबन्धि दाप्यते। अत्र 'पित णाम्' इति बहुवचननिर्देशात्कालमतिक्रान्तकालमिति वचनाच्चतुर्थादिर्दाप्य इति प्रतीयते। तथा हारीतेनापि-'लेख्यं यस्य भवेद्धस्ते लाभं तस्य विनिर्दिशेत्' इति । अत्रापि यस्य हस्ते लेख्य (पत्र) मस्ति तस्यर्णलाभः इति सामान्येन चतुर्थादिभ्यो प्य णलाभो स्तीति प्रतीयते। अतश्चैतदाशङ्कानिव त्यर्थमेतद्वचनमित्युक्तम्। वचनद्वयं च योगीश्वरवचनानुसारेण योजनीयम्।।-

अस्यापवादमाह-

## आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते।। ६०।।

अन्वय - आधिस्तु तावद् भुज्यते यावत् तत् न प्रदीयते।

अनुवाद - परन्तु आधि अर्थात् बन्धक वस्तु तो तब तक भोगी जाती है, जब तक कि ऋणी उक्त ऋण चुका न दे।। ६०।।

स्वहस्तेन लिखितं यलेख्यान्तरं तेन शुद्धिः। यदि सहशान्यक्षराणि भवन्ति तदा शुद्धिः स्यादित्यतिर्थः। 'आदि' शब्दात् साक्षिलेखकस्वहस्तलिखितान्तरसंवादाच्छुद्धिरिते। युक्त्या प्राप्तिर्युक्तिप्राप्तिः, देशकालपुरूषाणां द्रव्येण सह संबन्धः प्राप्तिः। 'अस्मिन्देशे स्मिन्काले स्य पुरूषस्येदं द्रव्यं घटते' इति युक्तिप्राप्तिः, क्रिया तत्साक्ष्युपन्यासः, चिहमसाधारणं श्रीकारादि, 'संबन्धो र्थिप्रत्यर्थिनोः पूर्वमपि परस्परविश्वासेन दानग्रहणादिसंबन्धः, आगमो स्यैतावतो र्थस्य संभावितः प्राप्त्युपायः, एते एव हेतवः। एतिर्हेतुभिः संदिग्धलेख्यस्य शुद्धिः स्यात्' इत्यन्वयः। यदा तु लेख्यसंदेहे निर्णयो न जायते तदा साक्षिभिनिर्णयः कार्यः। यथाह कात्यायनः—'दूषिते पत्रके वादी तदारूढांस्तु निर्दिशेत्' इति। साक्षिसंभवविषयमिदं वचनम्। साक्ष्यसंभवविषयं तु हारीतवचनम्—'न मयैतत्कृतं पत्रं कूटमेतेन कारितम्। अधरीकृत्य तत्पत्रमर्थे दिव्येन निर्णयः।।'इति।।६२।।

एवं शोधिते पत्रे ऋणे च दातव्ये प्राप्ते यदा कृत्स्नमेव ऋणं दातुमसमर्थस्तदा किं कर्तव्यमित्यत आह-

## लेख्यस्य पष्ठे भिलिखेद् दत्त्वा दत्त्वर्णिको धनम्। धनी वोपगतं दद्यात् स्वहस्तपरिचिहिनतम्।। ६३।।

अन्वय - दत्त्वर्णिको धनं दत्त्वा लेख्यस्य प ष्ठे अभिलिखेत् धनी स्वहस्तपरिचिह्नितं उपगतं दद्यात्। अनुवाद - ऋणी जितना धन देता जाय उसे उक्त लेख्यपत्र के प ष्टभाग में लिख दे और धनी जितना धन प्राप्त करे उसकी अपने हस्ताक्षरों से युक्त रसीद ऋणी को देता जाये।। ६३।।

मिताक्षरा - यदा धमर्णिकः सकलम णं दातुमसमर्थस्तदा शक्त्यायनुसारेण दत्त्वा पूर्वकृतस्य लेख्यस्य प च्ठे भिलिखेत् 'एतावन्मया दत्तम्' इति। उत्तमणां वा उपगतं प्राप्तं धनं तस्यैव लेख्यस्य प च्ठे दद्यादिभिलिखेत्-'एतावन्मया लब्धम्' इति। कथम्? स्वहस्तपरिचिहितं स्वहस्तलिखिताक्षरचिहितम्। यद्वा, —उपगतं प्रवेशपत्रं स्वहस्तलिखितचिहितमधमणायोत्तमणां दद्यात्।।६३।।

ऋणे तु कृत्रने दत्ते लेख्यं किं कर्तव्यमित्यत आह-

# दत्त्वर्णं पाटयेल्लेख्यं शुद्धवै वा न्यतु कारयेत्।

अन्वय - ऋणं दत्त्वा लेख्यं पाटयेत् वा शुद्धयै अन्यतु कारयेत्।

अनुवाद - सम्पूर्ण ऋण दे देन पर लेख्यपत्र को फाड़ देना चाहिए अथवा धनी से दूसरा धन प्राप्ति का शुद्ध पत्र प्राप्त कर ले।

मिताक्षरा - क्रमेण सकृदेव वा कृत्स्नम णं दत्त्वा पूर्वकृतं लेख्यं पाटयेत्। यदा तु दुर्गदेशाविश्यतं लेख्यं नष्टं वा तदा शुद्धये अधमर्णत्विनव त्यर्थमन्यलेख्यं कारयेदुत्तमर्णेनाधमर्णः। पूर्वोक्तक्रमेणोत्तमर्णो विशुद्धिपत्रमधर्णाय दद्यादित्यर्थः।।—

ससाक्षिके ऋणे कृत्स्ने दातव्ये किं कर्तव्यमित्यत आह—

## साक्षिमच्च भवेद्यद्वा तद्दातव्यं ससाक्षिकम्।। ६४।।

अन्वय - यत् (ऋणं) साक्षिमत् भवेत् तत् ससाक्षिकम् दातव्यम्।

अनुवाद - जिस ऋण में कोई साक्षी हो तो वह ऋण साक्षियों के सामने देना चाहिए।। ६४।। मिताक्षरा - यत्तु ससाक्षिकमणं तत्पूर्वसाक्षिसमक्षमेव दद्यात्।।६४।।

इति लेख्यप्रकरणम्।

---- o ----

मिताक्षरा - स्वयमेव द्रव्यार्जनसमर्थस्य पित द्रव्य मनीहमानस्यानिच्छतो पि यत्किंचिदसारमपि दत्त्वा प थिक्क्रिया विभागः कर्तव्यः पित्रा। तत्पुत्रादीनां दायजिघ क्षा मा भूदिति।। -

'ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन' (व्यः १९४) इति न्यूनाधिकविभागो दर्शितः। तत्र शास्त्रोक्तोद्धारादि-विषमविभागव्यतिरेकेणान्यथाविषमविभागनिषेधार्थमाह -

#### न्यूनाधिकविभक्तानां धर्म्यः पित कृतः स्म तः।। ११६।।

अन्वय - स्पष्टम्।

अनुवाद - यदि पिता ने पुत्रों में न्यूनाधिक विभाग धर्मपूर्वक किया है तो फिर वह बदलता नहीं है।। १९६।।

मिताक्षरा - न्यूनाधिकविभागेन विभक्तानां पुत्राणामसौ न्यूनाधिकविभागो यदि धर्म्यः शास्त्रोक्तो भवति तदा सौ पित क तः क त एव न निवर्तत इति मन्वादिभिः स्म तः। अन्यथा तु पित क तो पि निवर्तत इत्यभिप्रायः। यथाह नारदः (१३।६) - 'व्याधितः कुपितश्रैव विषयासक्तमानसः। अन्यथाशास्त्रकारी च न विभागे पिता प्रभुः।।' इति।।११६।।

इदानीं विभागस्य कालान्तरं कर्त्रन्तरं प्रकारनियममाह -

#### विभजेरन् सुताः पित्रोरूध्वं रिक्थम णं समम्।

अन्वय - सुताः पित्रोरूध्वं रिक्थम णं समम् विभजेरन्।

**अनुवाद** - माता और पिता के मरने के बाद सभी पुत्र उनके धन को व ऋण को बराबर बाँट लें। मिताक्षरा - पित्रोर्मातापित्रोरूध्वं प्रयाणादिति कालो दर्शितः। सुता इति कर्तारो दर्शिताः। सममिति प्रकारनियमः। सममेवेति रिक्थम णं च विभजेरन्। ननु - 'ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च' (मनुः ६।१०४) इत्युपक्रम्य (मनुः ६।१०५) - ज्येष्ठ एव तु ग ह्वीयात्पित्र्यं धनमशेषतः । शेषास्तमुपजीवेयुर्यथैव पितरं तथा।।' इत्युक्त्वोक्तम् (मनुः ६।११२) - 'ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्वरम्। ततो र्धं मध्यस्य स्यातुरीयं तु यवीयसः।।' इति। सर्वरमाद्भव्य- समुदायासद्विंशतितमो भागः सर्वद्रव्येभ्यश्र यच्छ्रेष्ठं तज्ज्येष्ठाय दातव्यम्; तदर्धं चत्वारिंशत्तमो भागो मध्यमं च द्रव्यं मध्यमाय दातव्यम्; तूरीयमशीतितमो भागो हीनं द्रव्यं च कनिष्ठाय दातव्यमिति मातापित्रोरूध्वं विभजतामुद्धाराविभागो मनुना दर्शितः। तथा (मनुः ६।११६।११७) - 'उद्धारे नुद्ध ते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना। एकाधिकं हरेज्ज्येष्टः पुत्रो ध्यर्धं ततो नुजः।। अंशमंशं यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः।।' इति। ज्येष्ठस्य द्वौ भागौ, तदनन्तरजातस्य सार्ध एको भागः ततो नुजानामेकैको विभाग इत्युद्धारव्यतिरेकेणापि विषमो विभागो दर्शितः पित्रोरूर्ध्वं विभजताम्। जीवद्विभागे च स्वयमेव विषमो विभागो दर्शितः -'ज्येष्टं वा श्रेष्टभागेन' (व्यः ११४) इति। अतः सर्वरिमन्नपि काले विषमो विभागो स्तीति कथं सममेव विभजेरन्निति नियम्यते।। अत्रोच्यते -सत्यम्, अयं विषमो विभागः शास्त्रद ष्टरतस्तथापि लोकविद्विष्टत्वान्नानुष्ठेयः; 'अस्वर्ग्यं लोकविद्विष्टं धर्म्यमप्याचरेन्न तु' (आ॰ १५६) इति निषेधात् । यथा 'महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्' (आ॰ १०६) इति विधाने पि लोकविद्विष्टवादननुष्ठानम्। यथा वा - 'मैत्रावरूणी गां वशामनुवन्ध्यामालभेत' इति गवालम्भनविधाने पि लोकविद्विष्टवादननुष्ठानम्। उक्तं च - 'यथा नियोगधर्मो नो नानुवन्ध्यावधो पि वा। तथोद्धारविभागो पि नैव संप्रति वर्तते।।' इति। (नियोगमनतिकम्य यथानियोगं, नियोगाधीनो यो धर्मो देवराच्च सुतोतपत्ति' रित्यादिः स नो भवति) आपस्तम्बो पि (आ. ध. २।१४।१) - 'जीवन्पुत्रेभ्योः दायं विभजेत्समम्' इति । समतामुक्त्वा - 'ज्येष्ठो दायाद इत्येके' (आ॰ ध॰ २ ११४ १५) इति 'कृत्स्नधन' ग्रहणं ज्येष्ठस्यैकीयमतेनोपन्यस्य देशविशेषे सुवर्णं कृष्णा गावः कृष्णं भौमं ज्येष्ठस्य रथः पितुः परीभाण्डं च ग हे लंकारो भार्याया ज्ञातिधनं चेत्येके' (ध. २।१४।६६) इति निराकृतवान्। तं च शास्त्रविप्रतिषेधं स्वयमेव दर्शयति स्म 'मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजदित्यविशेषेण श्रूयते' (ध. २।१४।११) इति। तस्माद्विषमो विभागः शास्त्रद ष्टो पि लोकविरोधाच्छुतिविरोधाच्च नानुष्ठेय इति सममेव विभजेरन्निति नियम्यते।।

मातापित्रोर्धनं सुता विभजेरन्नित्युक्तं, तत्र मात धने पवादमाह -

आसुरादिविवाहेषु यललब्धम् तथा च पित द्रव्याविरोधेन प्रत्युपकारेण यन्मैत्रम्, आसुरादिविवाहेषु यल्लब्धम, तथा पित द्रव्यव्ययेन यत्क्रमायातमुद्ध तं तथा पित द्रव्यव्ययेन लब्धया विद्यया यल्लब्धम्, तत्सर्वं सर्वेर्आंत भिः पित्रा च विभजनीयम्। तथा 'पित द्रव्याविरोधेन' इत्यस्य सर्वशेषत्वादेव पित द्रव्यविरोधेन प्रतिग्रहलब्धमपि विभजनीयम। अस्य च सर्वशेषत्वाभावे मैत्रमौद्वाहिकमित्यादिनाब्धव्यम। अथच पित द्रव्यविरोधेनापि यन्मैत्रादिलब्धं तस्याविभाज्यत्वाय मैत्रादिवचनमर्थवदित्युच्यते। तथा सति समाचारविरोधः, विद्यालब्धे नारदवचनविरोधश्च। -'कुटुम्बं बिभ याद्भ्रातुर्यो विद्यामधिगच्छतः। भागं विद्याधनात्तरमात्स लभेताश्रुतो पि सन्।।' (नारद : २३।२०) इति। तथा विद्याधनस्याविभाज्यस्य लक्षणमुक्तं कात्यायनेन - 'परभक्तोपयोगेन विद्या प्राप्तान्यतस्तु या। तया लब्धं धनं यत्तु विद्याप्राप्तं तदुच्यते।।' 'पित द्रव्याविरोधेन' इत्यस्य इति। तथा प्रतिग्रहलब्धस्याविभाज्यत्वमाचारविरुद्धमापद्येत। एतदेव स्पष्टीकृतं मनुना (६।१०८) - 'अनुपघ्रन्पित द्रव्यं श्रमेण यद्पार्जितम्। दायादेभ्यो न तद्दद्याद्विद्यया लब्धमेव च।।' इति श्रमेण सेवायुद्धादिना। नन् पित द्रव्याविरोधेन यन्मैत्रादिलब्धं द्रव्यं तद्विभाज्यमिति न वक्तव्यम्; विभागप्राप्त्यभावात्। यद्येन लब्धं तत्तस्यैव, नान्यस्येति प्रसिद्धतरम्। प्राप्तिपूर्वकश्च प्रतिषेधः। अत्र कश्चिदित्थं प्राप्तिमाह -'यत्कि चित्पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठो धिगच्छति। भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः।।' (मनुः ६।२०४) इति। ज्येष्ठो वा कनिष्ठो वा मध्यमो वा पितरि प्रेते अप्रेते वा यवीयसां वर्षीयसां चेति व्याख्यानेन पितरि सत्यसित च मैत्रादीनां विभाज्यत्वं प्राप्तं प्रतिषिद्धचत इति, - तदसत नह्यत्र प्राप्तस्य प्रतिषेधः, किंतु सिद्धस्यैवानुवादो यम्। लोकसिद्धस्यैवानुवादकान्येव प्रायेणारिमन्प्रकरणे वचनानि । अथवा 'समवेतैस्तु यत्प्राप्तं सर्वे तत्र समांशिनः।' इति प्राप्तस्यापवाद इति संतुष्यतु भवान्। अतश्र 'यत्किचित्पितरि प्रेते' इत्यरिमन्वचने ज्येष्ठादिपदान्विवक्षया प्राप्तिरिति व्यामोहमात्रम्। अतो मैत्रादिवचनैः पितुः प्रागुर्ध्वं वाविभाज्यत्वेनोक्तस्य 'यत्किंचित्पितरि प्रेते' इत्यपवाद इति व्याख्येयम। तथा न्यदप्यविभाज्यमुक्तं मनुना (६।२१६) - 'वस्त्रं पत्रमलंकारं कृतान्नमृदकं स्त्रियः। योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते।।' इति। घ तानामेव वस्त्राणामविभाज्यत्वं, यद्येन ध तं तत्तरयैव। पित ध तवस्त्राणि त् पितुरूर्ध्वं विभजतां श्राद्धभोक्त्रे दातव्यानि। यथाह ब हरपतिः - 'वस्त्रालंकारशय्यादि पितूर्यद्वाहनादिकम। गन्धमाल्यैः समभ्यर्च्य श्राद्धभोक्त्रे समर्पयेत्।।' इति। अभिनवानि तु वस्त्राणि विभाज्यान्येव। पत्रं वाहनमश्वशिबिकादि, तदपि यद्येनारूढं तत्तस्यैव। पित्र्यं तु वस्त्रवदेव, अश्वादीनां बहुत्वे तु तिहक्रयोपजीविनां विभाज्यत्वमेव। वैषम्येणाविभाज्यत्वे ज्येष्ठस्य (मनु: ६।११६) - 'अजाविकं सैकशफं न जातू विषमं भजेत्। अजाविकं सैकशफं ज्येष्ठस्यैव विधीयते।।' इति मनुस्मरणात्। अलंकारो पि यो येन ध तः स तस्यैव। अध तः साधारणो विभाज्य एव। (मनुः ६।२००) - 'पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो ध तो भवेत्'। न तं भजेरन्दायादा भजयानाः पतन्ति ते।।' इति अलङ्कारो ध तो भवेत्' इति विशेषेणोपादानादध तानां विभाज्यत्वं गम्यते। कृतात्रं तण्डुलमोदकादि तदप्यविभाज्यं यथासंभवं भोक्तव्यम्। उदकं उदकाधारः कूपादि, तच्च विषमं मूल्यद्वारेण न विभाज्यं पर्यायेणोपभोक्तव्यम्। स्त्रियश्च दास्यो विषमाः न मूल्यद्वारेण विभाज्याः, पर्यायेण कर्म कारयित्वाः। अवरूद्धास्तु पित्रा रवरिण्याद्याः समा अपि पुत्रेर्न विभाज्याः। 'स्त्रीषु च संयुक्तारवविभागः' (२५।४६) इति गौतमरमरणात्। योगश्च क्षेमश्च योगक्षेमम्। 'योग' शब्देनालब्धलाभकारणं श्रीतसमार्ताग्निसाध्यं इष्टं कर्म लक्ष्यते। क्षेमशब्देन लब्धपरिक्षणहेतुभूतं बहिवैदिदानतडागारामनिर्माणादि पूर्तं कर्म लक्ष्यते। तद्भयं पैत कमपि पित द्रव्यविरोधार्जितमप्यविभाज्यम्। यथाह लौगाक्षिः - 'क्षेमं पूर्तं योगमिष्टत्याहुस्तत्त्वदर्शिनः। अविभाज्ये च ते प्रोक्ते शयनासनमेव च।।' इति। 'योगक्षेम' शब्देन योगक्षेमकारिणो राजमन्त्रिपुरोहितादय उच्यन्ते - इति केचित्। छत्रचामरशस्त्रोपानत्प्रभ तय इत्यन्ये। प्रचारो ग हारामादिषु प्रवेश निर्गममार्गः सो प्यविभाज्यः। यत्तूशनसा क्षेत्रस्याविभाज्यत्वमुक्तम् - 'अविभाज्यं सगोत्राणामासहस्रकुलादपि। याज्यं क्षेत्रं च पत्रं च कृतान्नमूदकं स्त्रियः।।' इति, तद्ब्राह्मणोत्पन्नक्षत्रियादिपुत्रविषयम्। 'न प्रतिग्रहभूर्देया क्षत्रियादिसृताय वै। यद्यप्येषां पिता दद्यान्म ते विप्रासृतो हरेत्।।' इति रमरणात्। याज्यं याजनकर्मलब्धम्। पित प्रसादलब्धस्याविभाज्यत्वं वक्ष्यते। नियमातिक्रमार्जितस्याविभाज्यत्वमनन्तरमेव न्यरासि।

पितोद्धरित तत्स्वार्जितमिव पुत्रैः सार्धमकामः स्वयं न विभजेदिति वदन् पितामहार्जितमकामो पि पुत्रेच्छया पुत्रैः सह विभजेदिति दर्शयति।।१२१।।

विभागोत्तरनकालमुत्पन्नस्य पुत्रस्य कथं विभागकल्पनेत्यत आह -

#### विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागभाक्।

अन्वय - विभक्तेषु सर्वणायां जातः सुतः विभागभाक् (भवति)।

अनुवाद - जब पिता अपनी सम्पत्ति का विभाग पुत्रों में कर चुका हो तब बाद में सवर्णा स्त्री में कोई और पुत्र उत्पन्न हो तो वह भी पिता व माता के धन का हिस्सेदार होता है।

मिताक्षरा - विभक्तेषु पुत्रेषु पश्चात्सवर्णायां भार्यायामुत्पन्नो विभागभाक्। विभज्यत इति विभागः। पित्रोविभागस्तं भजतीति विभागभाक्; पित्रोरूध्वं तयोरंशं लभत इत्यर्थः । मात भागं चासत्यां दुहितरि, 'मातुर्दुहितरः शेषम्' (व्य॰ १९७) इत्युक्तत्वात्। असवर्णायामुत्पन्नस्तु स्वांशमेव पित्र्याल्लभते, मात कं तु सर्वमेव। एतदेव मनुनोक्तम् (६।२१६) - 'ऊर्ध्वं विभागाज्जातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम् इति। पित्रोरिदं पित्र्यमिति व्याख्येयम्; 'अनीशः पूर्वजः पित्रोर्भातुर्भागे विभक्तजः' इति स्मरणात्। विभक्तयोर्भातापित्रोर्विभागे विभागात्पूर्वमुत्पन्नो न स्वामी, विभक्तजश्च भ्रातुर्भागे न स्वामीत्यर्थ। तथा विभागोत्तरकालं पित्रा यत्किचिदर्जितं तत्सर्वं विभक्तजस्यैव; 'पुत्रैः सह विभक्तेन पित्रा यत्स्वयमर्जितम्। विभक्तजस्य तत्सर्वमनीशाः पूर्वजाः स्म ताः।।' इति स्मरणात्। ये च विभक्ताः पित्रा सह संस ष्टाः पितुरूर्ध्वं तैः सार्धं विभक्तजो विभजेत्। यथाह मनुः (६।२१६) - 'संस ष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तैः सह' इति।। -

पितुरूर्ध्वं पुत्रेषु विभक्तेषु पश्चादुत्पन्नस्य कथं विभागकल्पनेत्यत् आह -

## द श्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्।। १२२।।

अन्वय - स्पष्टम्।

अनुवाद - पिता के मरने के बाद यदि भाई आपस में पिता की सम्पत्ति का विभाग करें। ओर उस समय माता में पिता का गर्भ हो तथा बाद में कोई पुत्र उत्पन्न हो तो फिर आय व व्यय को देखते हुए उसका भी उस सम्पत्ति में भाग होता है।।१२२।।

मिताक्षरा - तस्य पितिर प्रेते भ्रात विभागसमये स्पष्टगर्भायां मातिर भ्रात विभागोत्तरकालमुत्पन्नस्यापि विभागः। तिद्वभागः कुत इत्यत आह। द श्यान्द्भात भिर्ग हीताद्धनात्। कीदशात् ? आयव्ययविशोधितात्। आयः प्रतिदिवसं प्रतिमासं प्रत्यब्दं वा यदुत्पद्यते, व्ययः पित कृतर्णापाकरणं, ताभ्यामायव्ययाभ्यां यच्छोधितं तत्तरमादुद्ध त्य तद्भागो दातव्यः स्यात्। एतदुक्तं भवति- प्रातिस्विकेषु भागेषु तदुत्थमायं प्रवेश्य पित कृतं चर्णमपनीयावशिष्टेभ्यः स्वेभयः स्वेभ्यो भागेभ्यः किंचित्किचिदुद्ध त्य विभक्तजस्य भागः स्वभागसमः कर्तव्य इति। एतच्च विभागसमये प्रज्ञस्य भातुर्भार्यायामस्पष्टगर्भायां विभागादूर्ध्वमुत्पन्नस्यापि वेदितव्यम्। स्पष्टगर्भायां तु प्रसवं प्रतीक्ष्य विभागः कर्तव्यः। यथाह वसिष्ठः (१७।४१) - 'अथ भ्रातृणां दायविभागो याश्चानपत्याः स्त्रियस्तासामापुत्रलाभात्' इति। ग हीतगर्भाणामाप्रसवात्प्रतीक्षणमिति योजनीयम्।।१२२।। विभक्तजः पित्रयं मात कं च सर्वं धनं ग हुणातीत्युक्तं, तत्र यदि विभक्तः पिता माता वा विभक्ताय पुत्राय स्नेहवशादाभरणादिकं प्रयच्छित, तदा विभक्तजेन दानप्रतिषेधो न कर्तव्यः, नापि दत्तं प्रत्याहर्तव्यमित्याह-

## पित भ्यां यस्य यद्दत्तं तत्तस्यैव धनं भवेत्।

अन्वय - स्पष्टम्।

अनुवाद - माता-पिता ने जो चीज जिसको दे दी हो वह उसी की होगी।

मिताक्षरा - मातापित भ्यां विभक्ताभ्यां पूर्वं विभक्तस्य पुत्रस्य यद्दत्तमलंकारादि, तत्तस्यैव पुत्रस्य, न विभक्तजस्य स्वं भवति। न्याय साम्याद्विभागात्प्रागपि यस्य यद्दत्तं तत्तस्यैव। तथा असति विभक्तजे विभक्तयोः पित्रोरंशं तदूर्ध्वं विभजतां यस्य यद्दत्तं तत्तस्यैव, नानन्यस्येति वेदितव्यम्।।-

चतुर्थभागवचनमविवक्षितं संस्कारमात्रोपयोगिद्रव्यदानमेव विवक्षितमिति चेन्न। स्म तिद्वये पि चतुर्थांशदानाविवक्षायां प्रमाणाभावाददाने प्रत्यवायश्रवणाच्चेति। यदिप कैश्रिवदुच्यते- अंशदानिवक्षायां बहुभात कायाः बहुधनत्वं, बहुभगिनीकस्य च निर्धनता प्राप्नोतीति, तदुक्तरीत्या परिहतमेव। नह्यत्रात्मीयाद्भागादुद्ध त्य चतुर्थांशस्य दानमुच्यते येन तथा स्यात्; अतो सहायमेधातिथिप्रभ तीनां व्याख्यानमेव चतुरमत्र न भारूचेः। तस्मात्पितुरूर्ध्वं कन्याप्यंशभागिनी पूर्वं चेद्यात्किंचित्पिता ददाति, तदेव लभते; विशेषवचनाभावादिति सर्वमनवद्यम्।।१२४।।

एवं विभागं चेत्पिता कुर्यात् (व्यः १९४) इत्यादिना प्रबन्धेन समानजातीयानां भ्रातॄणां परस्परं पित्रा च सह विभागकृल प्तिरूक्ताः; अधुना भिन्नजातीयानां विभागमाह-

# चतुस्त्रिद्वचेकभागाः स्युर्वर्णशो ब्राह्मणात्मजाः। क्षत्रजास्त्रिद्वचेकभागा विङ्जास्तु द्वचेकभागिनः।। १२५।।

अन्वय - ब्राह्मणात्मजाः वर्णशः चतुस्स्त्रद्वचेकभागाः स्यु। क्षत्रजा स्त्रिद्वचेकभागा विङ्जास्तु द्वचेकभागिनः (स्युः)।

अनुवाद - ब्राह्मण से ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र प्रत्येक चार-चार भाग को प्राप्त करते हैं। क्षत्रियादि में उत्पन्न पुत्र तीन भाग तथा वैश्या में उत्पन्न पुत्र दो भाग और शूद्रा में उत्पन्न पुत्र एक भाग को प्राप्त करता है।। १२५।।

**मिताक्षरा** - 'तिस्रो वर्णानुपूर्व्येण' (आ॰१७) इति ब्राह्मणस्य चतस्त्रः, क्षत्रियस्य तिस्त्रः, वैश्यस्य द्वे शूदस्यैकेति भार्या दर्शिताः। तत्र ब्राह्मणात्मजा ब्राह्मणोत्पन्ना वर्णशः -'वर्ण' शब्देन ब्राह्मणादिवर्णाः स्त्रिय उच्यन्ते। 'संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम्'(पा॰५।४३) इत्यधिकरण कारकादेकवचनाद्वीप्सायां शस्। अतश्च वर्णे वर्णे ब्राह्मणोत्पन्नाः यथाक्रमं चतुरित्रव्हयेकभागाः स्युर्भवेयुः। एतदुक्तं भवति-ब्राह्मणेन ब्राह्मण्यामुत्पन्नाः एकैकशश्चुतुरो भागाँल्लभन्ते। तेनैव क्षत्रियायामुत्पन्नाः प्रत्येकं त्रीस्त्रीन् वैश्यायां द्वौ द्वौ शूद्रायामेकमेकमिति। क्षत्रजाः क्षत्रियेणोत्तपन्ना, 'वर्णशः' इत्यनुवर्तते; यथाक्रमं; त्रिहयेकभागाः। क्षत्रियेण क्षत्रियायामुत्पन्नाः प्रत्येकं त्रींस्त्री, वैश्यायां द्वौ द्वौ, शूद्रायामेकमेकम्। विङ्जाः वैश्येनोत्पन्नाः। अत्रापि 'वर्णश' इत्यनुवर्तते, यथाक्रमं व्हयेकभागिनः। वैश्येन वैश्यायामुत्पन्नाः प्रत्येकं द्वौ द्वौ भागौ लभन्ते। श्रुद्रायामेकमेकम्। 'श्रुद्रस्यैकैव भार्या' इति भिन्नजातीयपुत्राभावात्ततपुत्राणां पूर्वोक्त एव विभागः; यद्यपि 'चतुस्त्रिव्ह्येकभागा' इत्यविशेषेणोक्तं, तथापि प्रतिग्रहप्राप्तभूव्यतिरिक्तविषयमिदं द्रष्टव्यम्। यतः स्मरन्ति - 'न प्रतिग्रहभूर्देया क्षत्रियादिसुताय वै। यद्यप्येषा पिता दद्यान्म ते विप्रासुतो हरेत्।।' इति। प्रतिग्रहग्रहणात्क्रयादिना लब्धा भुः क्षत्रियादिसृतानामपि भवत्येव। श्रुद्रापुत्रस्य विशेषप्रतिषेधाच्च। 'शद्र्यां द्विजातिभिर्जातो न भूमेर्भागमर्हति इति। यदि क्रयादिप्राप्ता भूः क्षत्रियादिसुतानां न भवेत्तदा शूद्रापुत्रस्य विशेषप्रतिषेधो नोपपद्यते। यत्पुनः (मनुः ६।१५५)-'ब्राह्मणक्षत्रियविशा शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक्। यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत्।।' इति, तदपि जीवता पित्रा यदि शूद्रापुत्राय किमपि प्रदत्तं स्यात्तद्विषयम्। यदा तु प्रसाददानं नास्ति, तदैकांशभागित्यविरूद्धम्।।१२५्।। अथ सर्वविभागशेषे किंचिदुच्यते -

# अन्योन्यापहृतं द्रव्यं विभक्ते यतु द श्यते। तत्पुनस्ते समैरंशैर्विभजेरन्निति स्थितिः।। १२६।।

अन्वय - अन्योन्यापहृतं द्रव्यं यत् तु विभक्ते द श्यते तत् ते पुनः समैरंशैविभजेरन्निति स्थितिः।

अनुवाद - जो द्रव्य कहीं दबाया गया हो, विभाग के बाद उसका यदि पता लग जाता है तो फिर उस धन को बराबर हिस्से में बांट लेना चाहिए।। १२६।।

मिताक्षरा - परस्परापहृतं समुदायद्रव्यं विभागकाले चाज्ञातं विभक्ते पित धने यद्द श्यते, तत्समैरंशैर्विभजेरन्नित्येवं स्थितिः शास्त्रमर्यादा। अत्र 'समैरंशैः' इति वदतोद्धारविभागो निषिद्धः। विभजेरन्निति वदता येन दृश्यते तेनैव न ग्राह्ममिति दर्शितम्। एवं च वचनस्यार्थवत्त्वान्न समुदायद्रव्यापहारे

प्रतिषिद्ध्य (मनुः ५ ११५५ ११६१) - 'आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी। यो धर्म एकपत्नीनां काड्क्षन्ती तमनुत्तमम्।। अनेकानि सहस्राणि कौमारब्रह्मचारिणाम्। दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंतिम्।। म ते भर्तिर साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता। स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः।। अपत्यलोभद्या तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते। सेह निन्दामवाप्नोति परलोकाच्च हीयते।।' इति पुत्रार्थमपि पुरूषान्तराश्रयणं निषेधति। तस्माद्विहितप्रतिषिद्धत्वाद्विकल्प इति न युक्तम्।। एवं विवाहसंस्कृतानियोगे प्रतिषिद्धे कस्तर्हि धर्म्यो नियोग इत्यत आह (मनुः ६ १६६ १७०) - 'यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः। तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः।। यथाविध्यधिगम्येनां शुक्लवस्त्रां शुचिव्रताम्। मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सकृद ताव तौ।।' इति। यस्मै वाग्दत्ता कन्या सा प्रतिग्रहमन्तरेणैव तस्याः पतिरित्यस्मादेव वचनादव गम्यते। तस्मिन्प्रेते देवरस्तस्य ज्येष्टः कनिष्टो वा निजः सोदरो विन्देत परिणयेत्। यथाविधि यथाशास्त्रमधिगम्य परिणीय अनेन विधानेन घ ताभ्यङ्गवाङ्नियमादिना शुक्लवस्त्रां शुचिव्रतां मनोवाक्कायसंयतां मिथो रहस्यागर्भग्रहणात्प्रत्य त्वेकवारं गच्छेत्। अयं च विवाहो वाचनिको घ ताभ्यङ्गादिनियभवत्, नियुक्ताभिगमनाङ्गमिति न देवरस्यः भार्यात्वमापादयति। अतस्तदुत्पन्नमपत्यं क्षेत्रस्वामिन एव भवति, न देवरस्य संविदा तूभयोरिप ।।१२८।।

समानासमानजातीयानां पुत्राणां विभागक्लप्तिरुक्ता, अधुना मुख्यगौणपुत्राणां दायग्रहणव्यवस्थां दर्शयिष्यंस्तेषां स्वरूपं तावदाह-

## औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः। क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा।। १२८।।

अन्वय - धर्मपत्नीजः औरसः पुत्रिकासुतः तत्समः। सगोत्रेणेतरेण वा क्षेत्रजातस्तु क्षेत्रजः।

अनुवाद - जो पुत्र अपनी धर्मपत्नी में स्वयं उत्पन्न किया हो, वह 'औरस' पुत्र कहलाता है। 'पुत्रिकासुत' भी उसी के समान है और अपनी स्त्री में जो सगोत्र या असगोत्र से उत्पन्न हो वह 'क्षेत्रज' कहलाता है।। १२८।।

मिताक्षरा - उरसो जात औरसः पुत्रः, सचधर्मपत्नीजः - सवर्णा धर्मविवाहोढा धर्मपत्नी, तस्यां जात औरसः पुत्रो मुख्यः। तत्समः पुत्रिकासुतः तत्सम और ससमः, पुत्रिकायाः सुतः पुत्रिकासुतः। अत एवौरससमः। यथाह वसिष्ठः- 'अभ्रात कां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्। अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति।।' इति । अथवा पुत्रिकेव सुतः पुत्रिकासुतः; सो प्यौरससम एव पित्रवयवानामल्पत्वात्, मात्रवयवानां बाहुल्याच्च; यथाह वसिष्ठः (१७।१५) - 'त तीयः पुत्रिकेव' इति। त तीयः पुत्रिकेवेत्यर्थः। ह्यामुष्यायणस्तु जनकस्यौरसादकृष्टः; अन्यक्षेत्रोत्पन्नत्वात्। क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा। इतरेण सिपण्डेन देवरेण वोत्पन्नः पुत्रः क्षेत्रजः।।१२७।।

## ग हे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्म तः। कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः।। १२६।।

अन्वय - ग हे प्रच्छन्न उत्पन्नः सुतः तु गूढजः स्म तः। कन्यकाजातः कानीनः मातामहसुतः मतः। अनुवाद - घर में गुप-चुप जो पुत्र उत्पन्न हो वह 'गूढज' कहलाता है ओर अविवाहिता कन्या में जो पुत्र होता है, उसे 'कानीन' कहते हैं। उसी को 'मातामहसुत' भी कहा जाता है।। १२६।। मिताक्षरा - गूढजः पुत्रो भर्त ग हे प्रच्छन्न उत्पन्नो हीनाधिकजातीय पुरूषजत्वपरिहारेण पुरूषविशेषजत्वनिश्चयाभावे पि सवर्णजत्वनिश्चये सित बोद्धव्यः। कानीनस्तु कन्यकायामुत्पन्नः पूर्ववत्सवर्णात्स मातामहस्य पुत्रः। यद्यनूढा सा भवेत्तथा पित ग ह एव संस्थिता, अथोढा तदा वोढुरेव पुत्रः। यथाह मनुः (६।१७२) - 'पित वेश्मिन कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः। तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोढुः कन्यासमुद्भवम्।।' इति।।१२६।।

अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवः सुतः। दद्यान्मातापिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत्।। १३०।।

> अन्येषामपि पूर्वस्मिन्पूर्वस्मिन्सत्यप्युत्तरेषां पुत्राणां चतुर्थांशभागित्वमुक्तं वसिष्ठेन। 'तस्मिश्चत्प्रतिग हीते औरस उत्पद्येत चतुर्थभागभागी स्याद्दत्तकः' (१५ १६) इति। 'दत्तक' ग्रहणं क्रीतकृत्रिमादीनां प्रदर्शनार्थम्; पुत्रीकरणाविशेषात्। तथा च कात्यायनः - 'उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे चतुर्थाशहराः सुताः। सवर्णा असवर्णास्तु ग्रासाच्छादनभाजनाः।।' इति। सवर्णा दत्तकक्षेत्रजादयस्ते सत्यौरसे चतुर्थांशहराः। असवर्णा कानीनगूढोत्पन्न सहोदजपौनर्भवास्ते त्वौरसे सति न चतुर्थाशहराः किंतु ग्रासाच्छादनभाजनाः। यदपि विष्णुवचनम् - 'अप्रशस्तास्तु कानीनगूढोत्पन्नसहोढजाः। पौनर्भवश्च नैवैते पिण्डरिक्थांशभागिनः।।' इंति तदप्यौरसे सति चतुर्थांशनिषेधपरमेव; औरसाद्यभावे तु कानीनादीनामपि सकलपित्र्यधनग्रहणमस्त्येव। 'पूर्वाभावे परः परः' इति वचनात्।। यदपि मनुवचनम् (६।१६३) - 'एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः। शेषाणामान शंस्यार्थ प्रदद्यातु प्रजीवनम्।।' इति, तदपि दत्तकादीनामौरसप्रतिकूलत्वे निर्गुणत्वे च वेदितव्यम्। तत्र क्षेत्रजस्य विशेषो दर्शितस्तेनैव (मनुः ६।१६४) - 'षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांश प्रदद्यात्पैत काद्धनात्। औरसो विभजन्दायं पित्र्यं प चममेव वा।।' इति प्रतिकूलत्वनिर्गुणत्वसमुच्चये षष्ठमशंम्, एकतरसद्भावे प चवमिति विवेक्तव्यम्।। यदपि मनुना पुत्राणां षट्कद्वयमुपन्यस्य पूर्वषट्कस्य दायादबान्धवत्वमुक्तम्, उत्तरषट्कस्यादायाबान्धवत्वमुक्तम् (मनुः ६।१५६।१६०) - 'औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च। गूढोत्पन्नो पविद्धश्चव दायादा बान्धवाश्च षट्।। कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा। स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः।।' इति, तदपि रवपित सपिण्डसमानोदकानां संनिहितरिक्थहरान्तराभावे पूर्वषट्कस्य तद्रिक्थहरत्वम्, उत्तरषट्कस्य तु तन्नास्ति। बान्धवत्वं पुनः समानगोत्रत्वेन सपिण्डत्वेन चोदकप्रदानादिकार्यकरत्वं वर्गद्वयस्यापि सममेवेति व्याख्येयम्।। (मनुः ६।१४२) - 'गोत्ररिक्थे जनयितुर्न भजेद्दन्त्रिनमः सुतः। गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा।।' इत्यत्र 'दत्रिम' ग्रहणस्य पुत्रप्रतिनिधिप्रदर्शनार्थत्वात्। पित धनहारित्वं तु पूर्वस्य पूर्वस्याभावे सर्वेषामविशिष्टम्। (मनुः ६।१८५) - 'न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः।' इत्यौरसव्यतिरिक्तानां पुत्रप्रतिनिधीनां सर्वेषां रिक्थहारित्वप्रतिपादनपरत्वात् औरसस्य तु (मनुः ६ १९३६) - 'एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः।' इत्यनेनैव रिक्थभाक्त्वस्योक्तत्वात्। 'दायाद' शब्दस्य 'दायादानपि दापयेत्' इत्यादौ पुत्रव्यतिरिक्तरिक्थभाग्विषयत्वेन प्रसिद्धत्वाच्च। वासिष्ठादिषु वर्गद्वये पि कस्यचिह्यत्ययेन पाठो गुणवदगुणवद्विषयो वेदितव्यः। गौतमीये तु 'पौत्रिके यस्य दशमत्वेन पाठो विजातीयविषयः। तस्मात्स्थितमेतत्पूर्वपूर्वाभावे परः परो शभागिति।। यतु (६।१५२)' -'भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत्। सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत्।।' इति, तदपि भ्रात पुत्रस्य पुत्रीकरणसंभवे न्येषां पुत्रीकरणनिषेधार्थम्, न पुनः पुत्रत्वप्रतिपादनाय। 'तत्सुता गोत्रजा बन्धुः-' (व्यः १३५) इत्यनेन विरोधात्।।१३२।।

इदानीमुक्तोपसंहारव्याजेन तत्रैव नियममाह -

# सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः।

अन्वय - मया (याज्ञवल्न्क्येन) अयं विधिः सजातीयेषु तनयेषु प्रोक्तः।

अनुवाद - मुझ याज्ञवल्क्य द्वारा पूर्वोक्त विधि केवल सजातीय पुत्रों के विषय में ही कही गयी है। मिताक्षरा - समानजातीयेष्वेव पुत्रेषु अयं 'पूर्वाभावे परः पर' इत्युक्तो विधिः, न भिन्नजातीयेषु। तत्र च कानीनगूढोत्पन्नसहोढजपौनर्भवाणां सवर्णत्वं जनकद्वारेण, न स्वरूपेण; तेषां वर्णजातिलक्षणाभावस्योक्तत्वात्। तथानुलोमजानां मूर्धावसिक्तादीनामौरसेष्वन्तर्भावात्तेषामप्यभावे क्षेत्रजादीनां दायहरत्वं बोद्धव्यम्। शूद्रापुत्रस्त्वौरसो पि कृत्स्नं भागमन्याभावे पि न लभते। यथाह मनुः (६।१५४) - 'यद्यपि स्यातु सत्पुत्रो यद्यपुत्रो पि वा भवेत्। नाधिकं दशमादद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मतः।।' इति। यदि सत्पुत्रो विद्यमानद्विजातिपुत्रो यद्यपुत्रो विद्यमानद्विजातिपुत्रो वा स्यात्तरिमन्म ते क्षेत्रजादिर्वा न्यो वा सपिण्डः शूद्रापुत्राय तद्धनादृशमांशादधिकं न दद्यादित्यस्मादेव क्षत्रियावैश्यापुत्रयोः सवर्णापुत्राभावे सकलधनग्रहणं गम्यते।।

अधुना शूद्रधनविभागे विशेषमाह-

दायमवाप्नुयात्। मातर्यपि च व त्तायां पितुर्माता हरेद्धनम्।।' इति मातुः पितामह्याश्च धनसंबन्धो दर्शितः। शडे्खानापि - 'स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य भ्रात गामि द्रव्यं तदभावे पितरौ हरेयातां ज्येष्टा वा पत्नी' इति भ्रातृणां पित्रोर्ज्येष्टायाश्च पत्न्याः क्रमेण धनसंबंधो दर्शितः। कात्यायनेनापि- 'विभक्ते संस्थिते द्रव्यं पुत्राभावे पिता हरेत्। भ्राता वा जननी वा थ माता वा तिपतुः क्रमात्।।' इत्येवमादीनां विरूद्धार्थानां वाक्यानां धारेश्ववरेण व्यवस्था दर्शिता - 'पत्नी ग हणीयात्' इत्येतद्वचनजातं विभक्तभात स्त्रीविषयम्। सा च यदि नियोगार्थिनी भवति। कुत एतत् नियोगसव्यपेक्षायाः पत्न्या धनग्रहणं न स्वतन्त्रायां इति। 'पिता हरेदपुत्रस्य' (मनुः ६।१५५) इत्यादिवचनात्तत्र व्यवस्थाकरणं वक्तव्यम्। नान्यहयवस्थाकारणमस्ति इति गौतमवचनाच्चव (२६।५।६) ''पिण्डगोत्रर्षिसबन्धा अनपत्यस्यय रिक्थं भजेरन् स्त्री वा नपत्यस्य बीजं लिप्सेत' इति। अस्यार्थः - पिण्डगोत्रर्षिसंबंन्धा अनपत्यस्य रिक्थं भजेरन्स्त्री वा रिक्थं भजेत् यदि बीजं लिप्सेतेति। मनुरपि (६।१४६) - धनं यो बिभ यादुआतुर्भं तस्य स्त्रियमेव वा। सो पत्यं भ्रातुरूत्पाद्य दद्यात्तस्यैव तद्धनम्।।' इति। अनेनैतद्दर्शयति विभक्तधने पि भ्रातर्युपरते पत्यद्वारोणैव पत्न्या धनसम्बन्धो नान्येथेति। तथा विभक्तधन पि (मनु: ६।१२०) -'कनीया ाज्येष्टभार्याया पुत्रमुत्पादयेद्यदि। समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः।।' इति। तथा वसिष्ठो पि (१७ ।४७) 'रिक्थलोभान्नारित नियोगः' इति रिक्थलोभान्नियोगं प्रतिषेधयन् नियोगद्वारकं एव पत्न्याः धनसंबंधो नान्यथेति दर्शयति नियोगभावे पि पत्न्या भरणमात्रमेव नारदवचनाद् 'भरणं चास्य कुर्वीरन्स्त्रीणामाजीवनक्षयात्' इति। योगीश्वरेणापि किल वक्ष्यते (व्यः १४२) - 'अपूत्रा योषितश्चैवषां मंतव्याः साधुव त्तयः। निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथैव च।।' इति । अपि च, द्विजातीधनस्य यथार्थत्वात्स्त्रीणां च यज्ञे नधिकारद्धनग्रहणमयुक्तम्। यथा च केनापि स्म तम् -'यज्ञार्थे द्रव्यमुत्पन्नं तत्रानधिकृतास्त् ये। अरिक्थभाजस्ते सर्वे ग्रासाच्छादनभाजनाः।। यज्ञार्थं विहितं वित्तं तस्मात्तद्विनियोजयेत्। स्थानेषु धर्मजुष्टेषु न स्त्रीमुर्खविधर्मिषु।।' इति, - तदनुपपन्नम्; 'पत्नी दृहितरः' (व्यः १३५) इत्यत्र नियोगस्याप्रतीतेरप्रस्तृतत्वाच्च। अपि चेदमत्र वक्तव्यम्-पत्न्याः धनग्रहणे नियोगो वा निमित्तं तदुत्पन्नमपत्यं वा। तत्र नियोगस्यैव निमित्तत्वे अनुत्पादितपुत्राया अपि धनसंबंधः प्राप्नोति। उत्पन्नस्य च पुत्रस्य धनसंबंधो न प्राप्नोति। अथ तदपत्यस्यैव निमित्तत्वं, तथा सति पुत्रस्यैव धनसंबन्धात्पत्नीति नारब्धव्यम्।।

अथ स्त्रीणां पतिद्वारको धनसंबंधः पुत्रद्वारको वा नान्यथेति मतम्, - तदप्यसत्; (मनुः ६।१६४) - 'अध्यग्न्यध्यावहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि। भ्रात मात पित प्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्म तम्।।' इत्यादिविरोधात्। किंचः; सर्वथा पुत्राभावे 'पत्नी दुहितरः' इत्यारब्धम्। तत्र नियुक्ताया धनसंबंध वदता क्षेत्रजस्यैव धनसंबंध उक्तो भवति। स च प्रागेवाभिहित इति 'अपुत्रप्रकरणे पत्नी' ति नारब्धव्यम्। अथ पिण्डगोत्रिषिंसंबन्धा रिक्थं भजेरन्स्री वा नपत्यस्य बीजं लिप्सेत' (गौ॰ २६।५) इति गौतमवचनान्नियुक्ताया धनसंबन्ध इति। तदप्यसत्, -निह यदि बीजं लिप्सेत तदा नपत्यस्य स्त्री धनं ग ह्णीयादित्ययमर्थो स्मात्प्रतीयते। किंतु 'अनपत्यस्य धनं पिण्डगोत्रिष्मंबन्धा भजेरन्स्त्री वा सा स्त्री बीजं वा लिप्सेत संयता वा भवेत्' इति तस्या धर्मान्तरोपदेशः; 'वा' शब्दस्य पक्षान्तरवचनत्वेन यद्यर्थाप्रतीतेः। अपि च संयताया एव धनग्रहणं युक्तं, न नियुक्तायाः स्म तिलोकिनिन्दितायाः। 'अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती व्रते स्थिता। पत्न्येव दद्यात्तत्पण्डं कृत्स्नमंशं लभेत च।।' इति संयताया एव धनग्रहणमुक्तम्।।

तथा नियोगश्चव निन्दितो मनुना (६।६४) - 'नान्यिस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः। अन्यिस्मिन् हि नियु ाजाना धर्म हन्युः सनातनम्।।' इत्यादिना। यत्तु विसष्टवचनम् (१७।६५) 'रिक्थलोभान्नास्ति नियोगः' इति, तद्विभक्ते संस ष्टिनि वा भर्तिर प्रेते तस्या धनसंबन्धो नास्तीति स्वापत्यस्य धनसंबन्धार्थ नियोगो न कर्तव्य इति व्याख्येयम्। यदिष नारदवचनम् (१३।२६) - 'भरणं चास्य कुर्वीरन्स्त्रीणामाजीवनक्षयात्' इति, तदिष 'संस ष्टानां तु यो भागस्तेषामेव स इष्यते' इति संस ष्टानां प्रस्तुतत्वात्तत्स्त्रीणामनपत्यानां भरणमात्रप्रतिपादनपरम्। नच 'भ्रातृणामप्रजाः प्रेयात्' (ना॰ १३।२४) इत्येतस्य संस ष्टिविषयत्वे 'संस ष्टानां तु यो भाग' (ना॰१३।२४) इत्यनेन पौनरूत्तयमाशङ्कनीयम्।

पत्नीभरणमात्रोपयुक्तमेव द्रव्यमस्ति ततो न्यूनं वा तदा किं पत्न्येव ग ह्णात्युत भ्रातरो पीति विरोधे पूर्वबलीयस्त्वज्ञापनार्थं 'पत्नी दुहितर' इत्यारब्धमिति, तदप्यत्र भगवानाचार्यो न म ष्यति। यतः (मनुः ६।१५५) - 'पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव वा' इति विकल्परमरणान्नेदं क्रमपरं वचनम्, अपि तु धनग्रहणे धिकारप्रदर्शनमात्रपरम्। तच्चासत्यपि पत्न्यादिगणे घटत इति व्याचचक्षे। शङ्खवचनमपि संस ष्टभात विषयमिति। अपि चाल्पविषयत्वमस्माद्वचनात्प्रकारणाद्वा नावगम्यते। 'धनभागृतरोत्तरः' (व्यः १३६) इत्यस्य च 'पत्नी दुहितर' इति विषयद्वये वाक्यान्तरमपेक्षयाल्पधनविषयत्वम्, पित्रादिषु तु धनमात्रविषयत्वमिति पूर्वोक्तं विधिवैषम्यं तदवस्थमेवेति यत्किंचिदेतत्। यतु हारीतवचनम्- विधवा यौवनस्था चेन्नारी भवति कर्कशा। आयुषः क्षपणार्थं तु दातव्यं जीवनं तदा।।' इति - तदिप शङ्कितव्यभिचारायाः सकलधनग्रहणनिषेधपरम्। अस्मादेव वचनादनाशङ्कितव्यभिचारायाः सकलधनग्रहणं गम्यते। एतदेवाभिप्रेत्योक्तं शङ्खन 'ज्येष्टा वा पत्नी' इति। ज्येष्टा गूणज्येष्टा अनाशडिकतव्यभिचारा, सा सकलं धनं ग हीत्वा न्यां कर्कशामपि मात वत्पालयतीते सर्वमनवद्यम्। तरमादपुत्रस्य स्वर्यातस्य विभक्तस्यासंस ष्टिनो धनं परिणीता स्त्री संयता सकलमेव ग ह्णातीति स्थितम्। तद्भावे दुहितरः। 'दुहितर' इति बहुवचनं समानजातीयानामसमानजातीयानां च समविषमांशप्राप्त्यर्थम्। तथा च कात्यायनः - 'पत्नी भर्तुर्धनहरी या स्यादव्यभिचारिणी। तदभावे तु दुहिता यद्यनूढा भवेत्तदा।।' इति। ब हरपतिरपि (२५।५५-५६) - 'भर्तुर्धनहरी पत्नी तां विना दुहिता रम ता। अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवदृहिता न णाम्।। तस्मात्पित धनं त्वन्यः कथं ग हणीत मानवः।।' इति। तत्र चोढानुढासमवाये नुढैव ग हणीत। 'तदभावे तु दुहिता यद्यनुढा भवेत्तदा' इति विशेषस्मरणात्। तथा प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितानां समवाये अप्रतिष्ठितैव तदभावे प्रतिष्ठिताः; 'स्त्रीधनं दहितृणामप्रतानामप्रतिष्ठितानां च' (गौ. २६ ।६) इति गौतमवचनस्य पित धने पि समानत्वात्। न चैतत्पुत्रिकाविषयमीति मन्तव्यम्। 'तत्समः पुत्रिकासुतः' इति पुत्रिकायास्तत्सुतस्य चौरससमत्वेन पुत्रप्रकरणे भिधानात्। 'च'शब्दाद्दहित्रभावे दौहित्रो धनभाक्। यथाह विष्णुः - 'अपूत्रपौत्रसंताने दौहित्रा धनमाप्नुयुः। पूर्वेषां तु स्वधाकारे पौत्रा दौहित्रिका मताः।।' इति। मनुरपि (६।१३६) - 'अकृता वा कृता वा पि यं विन्देत्सद शात्सुतम्। पौत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम्।।' इति।।

तदभावे पितरौ मातापितरौ धनभाजौ। यद्यपि युगपदिधकरणवचनतायां द्वन्द्वस्मरणात् तदपवादत्वादेकशेषस्य धनग्रहणे पित्रोः क्रमो न प्रतीयते, तथापि विग्रहवाक्ये 'मात ' शब्दस्य पूर्विनपातादेकशेषाभावपक्षे च मातापितराविति 'मात ' शब्दस्य पूर्व श्रवणात् पाठक्रमादेवार्थक्रमावगमाद्धनसंबन्धे पि क्रमापेक्षायां,प्रतीतक्रमानुरोधेनैव प्रथमं माता धनभाक्, तदभावे पितेति गम्यते। किंच पिता पुत्रान्तरेष्वपि साधारणः; माता तु न साधारणीति प्रत्यासत्त्यतिशयात् 'अनन्तरः सिपण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्' (मनुः ६।१८७) इति वचनान्मातुरेव प्रथमं धनग्रहणं युक्तम्। नच सिपण्डेष्वेव प्रत्यासत्तिर्नियामिका, अपि तु समानोदकादिष्वप्यविशेषेण धनग्रहणे प्राप्ते प्रत्यासत्तिरेव नियामिकेत्यस्मादेव वचनादवगम्यत इति। मातापितरौर्मातुरेव प्रत्यासत्त्यतिशयाद्धनग्रहणं युक्ततरम्। तद्भावे पिता धनभाकू।

पित्रभावे भ्रातरो धनभाजः। तथा च (मनुः ६।१८५) - 'पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव वा' इति। यत्पुनर्धारेश्वरेणोक्तम् (६।२१७) - 'अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात् । मातर्यपि च व त्तायां पितुर्माता हरेद्धनम्।।' इति मनुवचनाज्जीवत्यपि पितरि मातरि व त्तायां पितुर्माता पितामही धनं हरेन्न पिता। यतः पित ग हीतं धनं विजातीयेष्वपि पुत्रेषु गच्छति, पितामहीग हीतं तु सजातीयेष्वेव गच्छतीति पितामह्ये व ग ह्णातीति । एतदप्याचार्यो नानुमन्यते । विजातीयपुत्राणामिष धनग्रहणस्योक्तत्वात्, 'चतुस्त्रिद्धचेकभागाः स्युः' (व्य.१२५) इत्यादिनेति। यत्पुनः (मनुः ६।१५६) - 'अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः' इति मनुस्मरणं तन्न पाभिप्रायं, नतु पुत्राभिप्रायम्। भ्रात ष्वपि सोदराः प्रथमं ग हणीयुः भिन्नोदराणां मात्रा विप्रकर्षात्। 'अनन्तरः सिपण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्' (मनुः ६।१५७) इति स्मरणात्।

सोदराणामभावे भिन्नोदरा धनभाजः, आतॄणामप्यभावे तत्पुत्राः पित क्रमेण धनभाजः। आत आत पुत्रसमवाये

नच नैष्ठिकस्य स्वार्जितधनसंबन्धो युक्तः, प्रतिग्रहादिनिषेधात्। 'अनिचयो भिक्षुः' (३।७) इति गौतमस्मरणात्। भिक्षोरपि न स्वार्जितधनसंबन्धसंभवः। उच्यते- वानप्रस्थस्य तावत्- 'अहो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा। अर्थस्य निचयं कुर्यात्कृतमाश्वयुजे त्यजेत्।।' (प्रायः ४७) इति वचनाद्धनसंबन्धो स्त्येव। यतेरपि - 'कौपीनाच्छादनार्थं वा वासो पि बिभ यात्तथा। योगसंभारभेदांश्च ग ह्णीयात्पादुके तथा।। इत्यादिवचनाद्वस्त्रपुस्तकसंबन्धो स्त्येवः; नैष्ठिकस्यापि शरीरयात्रार्थं वस्त्रादिसंबन्धो स्त्येवेति तद्विभागकथनं युक्तमेव १३७

इदानीं स्वर्यातस्य पुत्रस्य पत्न्यादयो धनभाज इत्युक्तस्यापवादमाह -

## संस ष्टिनस्तु संस ष्टी

अन्वय - स्पष्टम्।

अनुवाद - विभक्त होकर फिर एक होने पर 'संस ष्टी' कहा जाता है। ऐसे किसी संस ष्टी के मर जाने पर उसका धन 'संस ष्टी' ही लेगा।

मिताक्षरा - विभक्तं धनं पुनर्मिश्रीकृतं संस ष्टं तदस्यास्तीति संस ष्टी; संस ष्टत्वं च न येन केनापि, किंतु पित्रा भ्रात्रा पित व्येण वा; यथा ह ब हस्पतिः (२५ १७२) -'विभक्तो यः पुनः पित्रा भ्रात्रा वैकत्र संस्थितः। पित व्येणाथवा प्रीत्या स तत्सं स ष्ट उच्यते।।' इति । तस्य संस ष्टिनो म तस्यांशं विभागं विभागकाले अविज्ञातगर्भायां भार्यायां पश्चादुत्पन्नस्य पुत्रस्य संस ष्टी दद्यात्। पुत्राभावे संस ष्ट्येवापहरेद्ग ह्णीयात्, न पत्न्यादिः।।

'संस ष्टिनस्तु संस ष्टी' इत्यस्यापवादमाह -

## सोदरस्य तु सोदरः।

#### दद्यादपहरेच्चांशं जातस्य च म तस्य च।। १३८।।

अन्वय - सोदरस्य (संस ष्टिनः) तु सोदरः (संस ष्टी) अंशं अपहरेत् जातस्य च दद्यात्।

अनुवाद - सोदर संस ष्टी कहीं मर जाय तो उसका धन सोदर संस ष्टी ही लेगा। यदि पीछे म त संस ष्टी का कोई पुत्र हो जाय तो फिर वह धन उस पुत्र को दे दे।। १३८,।।

मिताक्षरा - संस ष्टिनः संस ष्टित्यनुवर्तते। अतश्चव सोदरस्य संस ष्टिनो म तस्यांशं सोदर संस ष्टी अनुजातस्य सुतस्य दद्यात्; तदभावे अपहरेदिति पूर्ववत् संबन्धः। एवं च सोदरासोदरसंसर्गे सोदरसंस ष्टिनो धनं सोदर एव संस ष्टी ग हणाति न भिन्नोदरः संस ष्ट्यपीति पूर्वोक्तस्यापवादः।।१३८।।

इदानी संस ष्टिन्यपुत्रे स्वर्याते संस ष्टिनो भिन्नोदरस्य, सोदरस्य चासंस ष्टिनः सद्भावे, कस्य धनग्रहणमिति विवक्षायां द्वयोर्विभज्य ग्रहणे कारणमाह -

# अन्योदर्यस्तु संस ष्टी नान्योदर्यो धनं हरेत्। असंस ष्ट्यपि वा दद्यात् संस ष्टो नान्यमात जः।। १३६।।

अन्वय - अन्योदर्यः संस ष्टी तु धनं हरेत् (असंस ष्टी) न। (सोदरः) असंस ष्ट्यपि वा आदद्यात् संस ष्टः अन्यमात जः न।

अनुवाद - अन्योदर संस ष्टी हो तो धन का अधिकारी है। असंस ष्टी हो तो धन का अधिकारी नहीं हो सकता है। परन्तु सोदर असंस ष्टी होने पर भी पूर्ण धन का अधिकारी है और सौतेला भाई संस ष्टी भी हो तो भी सम्पूर्ण धन का अधिकारी नहीं हो सकता है। फिर ये संस ष्टी आधे-आधे धन के अधिकारी होते हैं।। १३६।।

मिताक्षरा - अन्योदर्यः सापत्नो भ्राता संस ष्टी धनं हरेत्, न पुनरन्योदर्यो धनं हरेदसंस ष्टी। अनेनान्वयव्यतिरेकाभ्यामन्योदर्यस्य संस ष्टित्वं धनग्रहणे कारणमुक्तं भवति। असंस ष्टीत्येतदुत्तरेणापि संबध्यते। अतश्चासंस ष्ट्यपि संस ष्टिनो धनमाददीत। को सावित्यत आह- संस ष्ट इति। संस ष्टः एकोदरसंस ष्टः। सोदर इति यावत्। अनेनासंस ष्टस्यापि सोदरस्य धनग्रहणे सोदरत्वं कारणमुक्तं, 'संस ष्ट' इत्युत्तरेणापि संबध्यते। तत्र च संस ष्टः संस ष्टीत्यर्थः। नान्यमात जः। अत्र 'एव' शब्दाध्याहारेण

क्लीबादिदुहितृणां विशेषमाह -

#### सुताश्चेषां प्रभर्तव्या यावद्वै भर्त'सात्कृताः।। १४१।।

अन्वय - एषां च सुता यावद् वै भर्त सात्कृताः प्रभर्तव्याः।

अनुवाद - और इनकी लड़कियों का जब तक विवाह न हो जाय, तब तक उनका भी भरण-पोषण करना चाहिए।। १४९।।

मिताक्षरा - एषां क्लीबादीनां सुता दुहितरो यावद्विवाहसंस्कृता भवन्ति, तावद्भरणीयाः 'च' शब्दात्संस्कार्याश्च।।१४१।।

क्लीबादिपत्नीनां विशेषमाह -

# अपुत्रा योषितश्चेषां भर्तव्या साधुव त्तयः।

#### निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथैव च।। १४२।।

अन्वय - एषां च अपुत्राः साधुव त्तयः योषितः भर्तव्याः। व्याभिचारिण्यः तथैव च प्रतिकूलाः निर्वारयाः।

अनुवाद - इनकी पुत्रहीन स्त्रियों का भी पालन-पोषण करना चाहिए। यदि वे साध्वी हों, अन्यथा यदि व्यभिचारिणी हों या प्रतिकूल हों, तो उन्हें निकाल देना चाहिए।।१४२।।

मिताक्षरा - एषां क्लीबादीनामपुत्राः पत्न्यः साधुव त्तयः सदाचारश्चेद्भर्तव्या भरणीयाः, व्यभिचारिण्यस्तु निर्वारयाः। प्रतिकूलास्तथैव च निर्वारया भवन्ति, भरणीयाश्चावाव्यभिचारिण्यश्चेत्। न पुनः प्रातिकूल्यमात्रेण भरणमपि न कर्तव्यम्।।१४२।।

'विभजेरन्सुताः पित्रोः'(व्य. ११७) इत्यत्र स्त्रीपुंधनविभागं संक्षेपेणाभिधाय पुरूषधनविभागं विस्तरेणाभिहितः, इदानीं स्त्रीधनविभागं विस्तरेणाभिधारयंस्तत्स्वरूपं तावदाह -

## पित मात पतिभ्रात दत्तमध्यग्न्युपागतम्। आधिवेदनिकाद्यं च स्त्रीधनं परिकीर्तितम्।। १४३।।

अन्वय - स्पष्टम्।

अनुवाद - जो धन पिता, माता, भाई और पित ने दिया हो, विवाह के समय अग्नि की सिन्निधि में जो धन प्राप्त हुआ हो और आधिवेदनिक अर्थात् 'अधिविन्ना' के रूप में जो धन मिला हो, ये सब 'स्त्रीधन' कहे जाते हैं।।१४३।।

मिताक्षरा - पित्रा मात्रा पत्या भ्रात्रा च यद्दतं, यच्च विवाहकाले विधिकृत्य मातुलादिभिर्दत्तम्, आधिवेदनिकं अधिवेदनिमित्तं 'अधिविन्नस्त्रियं दद्यात्'(व्य॰ १४७) इति वक्ष्यमाणं। 'आद्य' शब्देन रिक्थक्रयसंविभागपरिग्रहाघिगमप्राप्तमेतत्स्त्रीधनं मन्वादिभिक्त्तम्। 'स्त्रीधनं' शब्दश्च यौगिको न पारिभाषिकः। योगसंभवे परिभाषाया अयुक्तत्वात्। यत्पुनर्मनुनोक्तम् (६।१६४) - 'अध्यग्न्यध्यावहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि। भ्रात मात पित प्राप्तं षड्विध स्त्रीधनं स्म तम्।।' इति स्त्रीधनं षड्विधत्वं, तन्नयूनसंख्याव्यवच्छेदार्थं नाधिकसंख्याव्यवच्छेदाय।। अध्यग्न्यादिस्वरूपं च कात्यायनेनाभिहितम् - 'विवाहकाले यत्स्त्रीभ्यो दीयते ह्यग्निसंनिधौ। तदध्यग्निकृतं सद्भः स्त्रीधनं परिकीर्तितम्।। यत्पुनर्लभते नारी नीयामाना पित ग हात्। अध्यावहनिकं नाम स्त्रीधनं तदुदाहृतम्।। प्रीत्या दत्तं तु यत्किंचिच्छ्वर्था वा श्वशुरेण वा। पादवन्दिनकं चैव प्रीतिदत्तं तदुच्यते। ऊढया कन्यया वा पि पत्युः पित ग हे पि वा। भ्रातुः सकाशात्पित्रोर्वा लक्षं सौदायिकं स्म तम्।।' इति।।१४३।।

## बन्धुदत्तं तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च।

अन्वय - स्पष्टम्।

अनुवाद - इसी प्रकार बन्धुओं के द्वारा दिया गया जो धन हो, शुल्क के रूप में हो धन हो तथा 'अन्वाधेयक' जो धन है, ये सब स्त्रीधन माने जाते हैं।

मिताक्षरा - किंच बन्धुभिः कन्याया मात बन्धुभिः पित बन्धुभिश्च यद्दत्तम्, शल्कं यद्ग हीत्वा कन्या

तदपत्यस्य वा भवेत्।।' इति। 'ब्राह्मणी' ग्रहणमुत्तमजात्युपलक्षणम्। अतश्चानपत्यवैश्याधनं क्षत्रियाधनं क्षत्रियाधनं क्षत्रियाकन्या ग हणाति। पुत्राणामभावे पौत्राः पितामहीधनहारिणः। 'रिक्थभाज र्ऋणं प्रतिकुर्युः (२६ १७)' इति गौतमस्मरणात्,' पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयम्(व्यः ५०) इति पौत्राणामपि पितामह्य णापकरणे धिकारात्। पौत्राणामप्यभावे पूर्वोक्ता भर्त्रादयो बान्धवा धनहारिणः।।१४५।। स्त्रीधनंप्रसङ्गेगन वाग्दत्ताविषयं किंचिदाह-

#### दत्त्वा कन्यां हरन् दण्ड्यो व्ययं दद्याच्य सोदयम्।।

अन्वय - कन्यां दत्त्वा हरन् दण्ड्यः सोदयम् व्ययं च दद्यात्।

अनुवाद - कन्या का वाग्दान करके यदि फिर मना करे तो वह राजा से दण्डनीय होता है और इस प्रसंग में जितना धन का खर्च हुआ हो उसको ब्याज सहित दे।

मिताक्षरा - कन्यां वाचा दत्वा पहरन् द्रव्यानुबन्धाद्यनुसारेण राज्ञा दण्डनीयः। एतच्चापहरणकारणाभावे; सित तु कारणे 'दत्तामिप हरेत्पूर्वाच्छ्रेयांश्चेद्वर आव्रजेत् (आ॰६५) इत्यपहाराभ्यनुज्ञानान्न दण्ड्यः। यच्च वाग्दाननिमित्तं वरेण स्वसंबन्धिनां कन्यासंबन्धिनां चोपचारार्थं धनं व्ययीकृतं, तत्सर्वं सोदयं सव द्धिकं कन्यादाता वराय दद्यात्।।-

अथ कथंचिद्वाग्दत्ता संस्कारत्प्राङ् म्रियेत, तदा किं कर्तव्यमित्यत आह-

#### म तायां दत्तमादद्यात् परिशोध्योभयव्ययम्।। १४६।।

अन्वय - म तायां उभयव्ययम् परिशोध्य (वरः) दत्तम् आदद्यात् ।

अनुवाद - यदि वाग्दान के बाद कन्या मर जाये तो इस विषय में अपना धन और कन्यादाता का जो धन व्यय हुआ है। उसका शोधन कर शेष धन वर ले ले।। १४६।।

मिताक्षरा - यदि वाग्दत्ता म ता तदा यत्पूर्वमङ्गुलीयकादि शुल्कं वरेण दत्तं, तद्वर आददीत परिशोध्योभयव्ययम्। उभयोरात्मनः कन्यादातुश्च यो व्ययः, तं परिशोध्य विगमय्यावशिष्टमाददीत। यत्तु कन्यायै मातामहादिर्भिर्दत्तं शिरो भूषणादिकं वा क्रमायातं, तत्सहोदरा भ्रातरो ग हणीयुः; 'रिक्थं म तायाः कन्याया ग हणीयुः सोदरास्तदभावे मातुस्तदभावे पितुः इति बौधायनस्मरणात्।।१४६।। म तप्रजास्त्रीधनं भर्त गामीत्युक्तम्, इदानीं जीवन्त्याः सप्रजाया अपि स्त्रिया धनग्रहणे क्वचिद्भर्तुरभ्यनुज्ञामाह-

# दुर्भिक्षे धर्मकार्ये च व्याधौ संप्रतिरोधके। ग हीतं स्त्रीधनं भर्ता न स्त्रियै दातुमर्हति।। १४७।।

अन्वय - स्पष्टम्।

अनुवाद - दुर्भिक्ष, धर्मकार्य, रुग्णावस्था में और बन्दी होने पर इन सब अवस्थाओं में पित के द्वारा लिया गया स्त्री धन फिर नहीं लौटाया जाता है।।१४७।।

मिताक्षरा - दुर्भिक्षे कुटुम्बभरणार्थं, धर्मकार्ये अवश्यकर्तव्ये, व्याधो च संप्रतिरोधके, बन्दिग्रहएानिग्रहादौ, द्रव्यान्तररहितः स्त्रीधनं ग ह्णन्भर्ता न पुनर्दातुमर्हितः, प्रकारान्तरेणापहरन्दद्यात्। भर्त व्यतिरेकेण जीवन्त्याः स्त्रिया धनं केनापि दायादेन न ग्रहीतव्यम्; 'जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः। ताि छिष्याच्चौरदण्डेन धार्मिकः प थिवीपतिः।।' (मनुः ८।२६) इति दण्डविधानात्। तथा - 'पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो ध तो भवेत्। न तं भजेरन्दायादां भजमानाः पतन्ति ते।'(मनुः ६।२००) इति दोषश्रवणाच्च।।१४७।।

आधिवेदनिकं स्त्रीधनमुक्तं, तदाह-

# अधिविन्नस्त्रियै दद्यादाधिवेदनिकं समम्। न दत्तं स्त्रीधनं यस्यै दत्ते त्वर्धं प्रकल्पयेत्।।१४८।।

अन्वय - यस्यै अधिविन्नस्त्रियै स्त्रीधनं न दत्तं अधिवेदनिकं समम् (धनं) दद्यात्, दत्ते तु अर्धं प्रकल्पयेत्।

मिताक्षरा - न्यूनाङ्गाः करचरणादिविकलाः, न्यूनेन्द्रिया नेत्रश्रोत्रादिरहिताः, रोगिणोदुश्चर्मप्रभ तयः, तेषां सत्येनास्त्येनान्यथास्तोत्रेण च निन्दार्थया स्तुत्या। यत्र नेत्रयुगलहीन एषो न्ध इत्युच्यते तत्सत्यम्। यत्र पुनश्च क्षुष्मानेवान्ध इत्युच्यते तद्सत्यम्। यत्र विक ताक तिरेव दर्शनीयस्त्वमसीत्युच्यते तदन्यथास्तोत्रम्। एवंविधैर्यः क्षेपं निर्भत्सनं करोत्सयसौ अर्धाधिकत्रयोदशपणान्दण्डनीयः। (मनुः ८,१२७४) - 'काणं वा प्यथवा ख जमन्यं वा पि तथाविधम्। तथ्येनापि ब्रवन्दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम्।।' इति यन्मनुवचनं, तदितदुर्व त्तवर्णविषयम्। यदा पुनः पुत्रादयो मात्रादीन् शपन्ति तदा शतं दण्डनीया इति तनैवोक्तम्। (मनुः ८,१२७५) - 'मातरं पितरं जायां भ्रातरं श्वशुरं गुरुम्। आक्षारय शतं दाप्यः पन्थानं चादददगुरोः।।' इति। एतच्च सापराधेषु मात्रादिषु गुरुषु निरपराधायां च जायायां द्रष्टव्यम्।।२०४।। अश्लीलाक्षेपे दण्डमाह -

## अभिगन्तास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति ह। शपन्तं दापयेद् राजा प चविंशतिकं दमम्।।२०५।।

अन्वय - तव मातरं भिगनीं वा अभिगन्तास्मि इति ह शपन्तं राजा प चिवंशतिकं दमम् दापयेत्। अनुवाद - यदि कोई किसी को माँ बहन की गाली दे तो उसे राजा पच्चीस पण दण्ड दे।।२०५।। मिताक्षरा - 'त्वदीयां भिगनीं मातरं वा अभिगन्तास्मि' इति शपन्तं अन्यां वा 'त्वज्जायामभिगन्ता स्मि' इत्येवं शपन्त राजा प चिवंशतिकं पणानां प चिवका विंशतिर्यस्मिन्दण्डे स तथोक्तरतं दमं दापयेत्।।२०५।। एवं समानगुणेषु वर्णिषु दण्डमभिधाय विषमगुणेषु दण्डं प्रतिदायितुमाह -

## अर्धो धमेषु द्विगुणः परस्त्रीषूत्तमेषु च।

अन्वय - अधमेषु अर्धः, परस्त्रीषु उत्तमेषु च द्विगुणः।

अनुवाद - अपने से हीन जाति को आक्षेप करे तो आधा दण्ड दे अर्थात् साढ़े बारह पण दण्ड दे। अपने से उत्तम जाति या परस्त्री पर आक्षेप करे तो दुगुना दण्ड दे अर्थात् पचास पण दण्ड दे। मिताक्षरा - अधमेष्वाक्षेप्त्रापेक्षया न्यूनव त्तादिगुणेष्वर्धो दण्डः। पूर्ववाक्ये प चविंशतेः प्रक तत्वात्तदपेक्षयार्धः सार्धद्वादशपणात्मको द्रष्टव्यः। परभार्यासु पुनरविशेषेण द्विगुणः प चविशत्यपेक्षयेव प चाशत्पणात्मको वेदितव्यः। तथोत्तमेषु च स्वापेक्षयाधिकश्रुतव त्तेषु दण्डः प चाशत्पणात्मक एव।। वर्णानां मूर्धावसिक्तादीनां च परस्पराक्षेपे दण्डकल्पनामाह -

## दण्डप्रणयनं कार्यं वर्णजात्युत्तराधरैः।। २०६।।

अन्वय - वर्णजात्युत्तराधरैः दण्डप्रणयनं कार्यम्।

अनुवाद - वर्ण व जाति की उत्तमाधमता को देखकर ही दण्ड का विधान करना चाहिए।। २०६।। मिताक्षरा - वर्णा ब्राह्मणादयः, जातयो मूधाविसक्ताद्याः। वर्णाश्च जातयश्च वर्णजातयः। उत्तराश्च अधराश्च उत्तराधराः, वर्णजातयश्च ते, वर्णजातयश्च ते उत्तराधराश्च वर्णजात्युत्तराधराः, तैः वर्णजात्युत्तराधरैः परस्परमाक्षेपे क्रियमाणे दण्डस्य प्रणयनं प्रकर्षेण नयनमूहनं वेदितव्यम्। तच्च दण्डकल्पनमुत्तराधरैरिति विशेषेणोपादानादुत्तराधराभावापेक्षयैव कर्तव्यमित्यवगम्यते। यथा मूर्धाविसक्तं ब्राह्मणाद्धीनं क्षित्रयादुत्क ष्टं चाक्रुश्य ब्राह्मणः क्षित्रयाक्षेपिनिमत्तात्प चाशत्पणदण्डात्कि चिद्यधिकं प चसप्तत्यात्मकं दण्डमर्हिति, क्षित्रयो पि माक्रुश्य तमेव दण्डमर्हित। मूर्धाविसक्ताम्बष्ठयोः परस्पराक्षेपे ब्राह्मणक्षत्रिययोः परस्पराक्रोशनिमित्तकौ यथाक्रमेण दण्डौ वेदितव्यौ। एवमन्यत्राप्यूहनीयम्।।२०६।। एवं सवर्णविषये दण्डमभिधाय वर्णानामेव प्रतिलोमानुलोमाक्षेपे दण्डमाह -

## प्रातिलोम्यापवादेषु द्विगुणत्रिगुणा दमाः। वर्णानामानुलोम्येन तस्मादर्धार्धहानितः।। २०७।।

अन्वय - स्पष्टम्।

अनुवाद - ब्राह्मणादि वर्णों में प्रातिलोम्य अपवाद में अर्थात् हीन जाति वाला बड़ी जाति वाले को

मिताक्षरा - पातित्यहेतुभिर्ब्रह्महत्यादिभिर्विणिनामाक्षेपे क ते मध्यमसाहसं दण्डः। उपपातकसंयुक्ते पुनः ःगोघ्नस्त्वमसि' इत्येवमादिरूपे क्षेपे प्रथमसाहसं दण्डनीयः।।२१०।।

# त्रैविद्यन पदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः। मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः।। २९९।।

अन्वय - त्रैविद्यन पदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः जातिपूगानां (क्षेपे) मध्यमः ग्रामदेशयोः (क्षेपे) प्रथमः।

अनुवाद - तीनों वेदों के ज्ञाता को, राजा को, तथा देवता को आक्षेप करने पर उत्तम साहस दण्ड होता है। ब्राह्मणादि जाति के पूग-(संघों) को आक्षेप करने पर मध्यम साहस दण्ड होता है तथा जो ग्राम व देश को आक्षेप करे उन्हें प्रथम साहस दण्ड देना पड़ता है।। २११।।

मिताक्षरा - किंच, त्रैविद्याः वेदत्रयसंपन्नास्तेषां राज्ञां देवानां च क्षेपे उत्तमसाहसो दण्डः। ये पुनर्ब्राह्माणमूर्धावसिक्तादिजातीनां पूगाः संघास्तेषामाक्षेपे मध्यमसाहसो दण्डः। ग्रामदेशयोः प्रत्येकमाक्षेपे प्रथमसाहसो दण्डो वेदितव्यः।।२११।।

#### इति वाक्पारुष्यं नाम विवादपदप्रकरणम्।

---- o ----

## अथ दण्डपारुष्यप्रकरणम्

संप्रति दण्डपारुष्यं प्रस्तूयते, तत्स्वरूपं च नारदेनोक्तम् (१५ १४) - 'परगात्रेष्वभिद्रोहे हस्तपादायुधादिभिः। भरमादिभिश्चोपघातो दण्डपारुष्यमुच्यते।।' इति। परगात्रेषु स्थावरजङ्गमात्मकद्रव्येषु हस्तपादायुधेरादिग्रहणाद्ग्रावादिभियों भिद्राहो हिसनं दुःखोत्पादनं तथा भरमना आदिग्रहणाद्रजः पङ्कपुरीषाद्यैश्च य उपघातः संस्पर्शनरूपं मनोदुःखोत्पादनं तदुभयं दण्डपारुष्यम्। दण्ड्यते नेनेति दण्डो देयः, तेने यत्पारुष्यं विरुद्धाचरणं जङ्गमादेर्द्रव्यस्य तद्दण्डपारुष्यम्। तस्य चावगोरणदिकारणभेदेन त्रैविध्यमभिधाय हीनमध्यमोत्तमद्रव्यरूपकर्मत्रैविध्यात्पुरत्रैविध्यं तेनैवोक्तम् (१५ १५-६) - 'तस्यापि द ष्टं त्रैविध्यं हीनमध्योत्तमक्रमात्। अवगोरणनिःसङ्गपातनक्षतदर्शनैः।। हीनमध्योत्तमानां च द्रव्याणां समतिक्रमात्। त्रीण्येव साहसान्याहुस्तत्र कण्टकशोधनम्।।' इति। निसङ्गपातनं निःशङ्कप्रहरणम्। त्रीण्येव साहसानि त्रिप्रकारण्येव। सहसा क तानि दण्डपारुष्याणीत्यर्थः। तथा वाग्दण्डपारुष्ययोरुभयोरपि द्वयोः प्रव त्तकलहयोर्मध्ये यः क्षमते न केवलं तस्य दण्डाभावः, किंतु पूज्य एव। तथा पूर्वं कलहे प्रव त्तस्य दण्डगुरुत्वम्। कलहे च बद्धवैरानुसन्धातुरेव दण्डभाक्त्वम्। तथा तयोर्द्वयोरपराधविशेषापरिज्ञाने दण्डः समः। तथा श्वचांदिभिरार्याणामपराधे क ते सज्जना एव दण्डदापने धिकारिणः, तेषामशक्यत्वे तान् राजा घातयेदेव, नार्थं ग हणीयादित्येवं प च प्रकारा विधयस्तेनैवोक्ताः (ना० १५ ७) - 'विधिः प चिवधस्तूक्त एतयोरुभयोरि। पारुष्येसित संरम्भादुत्पन्ने क्रुद्धयोर्द्धयोः। स मन्यते यः क्षमते दण्डभाग्यो तिवर्तते। पूर्वमाक्षारयेद्यस्तु नियतं स्यात्स दोषभाक्।। पश्चाद्यः सो प्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः। द्वयोरापन्नयोरतुल्यमनुबध्नति यः पुनः।। स तयोर्दण्डमाप्नोति पूर्वो वा यदि वेतरः। पारुष्यदोषाव तयोर्युगपत्सप्रव त्तयोः।। विशेषश्चेन्न लक्ष्येत विनयः स्यात्समस्तयोः। श्वपाकषण्डचण्डालव्यङ्गेषु वधव त्तिषु।। हस्तिपव्रात्यदासेषु गुर्वाचार्यन पेषु च। मर्यादातिक्रमे सद्यो घात एवानुशासनम्।। यमेव ह्यतिवर्तेरन्नेते सन्तं जनं न षु। स एव विनयं कुर्यान्नूनं विनयभाड्.न पः।। मला ह्येते मनुष्याणां धनमेषां मलात्मकम्। अतस्तान्घातयेद्राजा नार्थदण्डेन दण्डयेत्।।' (१५ १२, १०, ११-१४) इति।।

एवंभूतदण्डपारुष्यनिर्णयपूर्वकैत्वाद्दण्डप्रणयनस्य तस्खरुपसंदेहे निर्णयहेतुमाह -

# असाक्षिके हते चिह्नैर्युक्तिभिश्चागमेन च। द्रष्टव्यो व्यवहारस्तु कूटचिह्नकृतो भयात्।। २१२।।

अन्वय - असाक्षिके हते तु कूटचिह्नकृतो भयात् चिह्नैः युक्तिभिः आगमेन च व्यवहारः च द्रष्टव्यः। अनुवाद - यदि बिना साक्षी के ही कोई यह कहे कि 'अकेले में इसने मुझे मारा' तो राजा को चाहिए

प्रथसाहसादर्धदण्डो वेदितव्यः।। भस्मादिसंस्पर्शे पुनः क्षत्रियवैश्ययोः 'प्रतिलोम्यापवादेषु द्विगुणित्रगुणा दमा' (व्य० २०७) इति वाक्पारुष्योक्तन्यायेन कल्प्यम्। शूदस्य तत्रापि हस्तच्छेद एव। (७।२७२) - 'अविनष्टीवतो दर्पाद्द्वावोष्टो छेदयेत्र पः। अवमूत्रयतो मेद्रमवशर्धयतो गुदम्।।' इति मनुस्मरणात्।।२१५।। एवं प्रातिलोम्यापराधे दण्डमभिधाय पुनः सजातिमधिक त्याह -

# उद्गूर्णे हस्तपादे तु दशविंशतिकौ दमौ। परस्परं तु सर्वेषां शस्त्रे मध्यमसाहसः।। २१६।।

अन्वय - हस्तपादे तु उद्गूर्णे (क्रमशः) दशविंशतिकौ दमौ। परस्परं शस्त्रे तु मध्यमसाहसः। सर्वेषाम्। अनुवाद - प्रहार के लिए यदि हाथ व पैर उठाये तो क्रमशः दस और बीस पण दण्ड देना पड़ता है। यदि आपस में एक दूसरे को मारने के लिए शस्त्र उठायें तो मध्यम साहस दण्ड देना पड़ता है। यह दण्ड सभी के लिए समान है।।२१६।।

मिताक्षरा - हस्ते पादे वा ताडनार्थमुद्गूर्णे यथाक्रमं दशपणो विंशतिपणश्चदण्डो वेदितव्यः। परस्परवधार्थं शस्त्रे उद्गूर्णे सर्वेषां वर्णिनां मध्यमसाहसो दण्डः।।२१६।।

## पादकेशांशुककरोल्लु चनेषु पणान् दश। पीडाकर्षांशुकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः।।२१७।।

अन्वय - पादकेशांशुककरोल्लु चनेषु दश पणान् पीडाकर्षांशुकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः (दाप्यः)। अनुवाद - यदि पाँव, केश, कपड़ा और हाथ इनमें से किसी को पकड़ कर खींचे तो दश पण दण्ड देना पड़ता है और वस्त्र से लपेट कर पाँव से मारे व खींचे तो सौ पण दण्ड देना पड़ता है।। २१७।। मिताक्षरा - किंच, पादकेशवस्त्रकराणामन्यतमं ग हीत्वा या उल्लु चित झिटत्याकर्षयित असौ दशपणान्दण्ड्यः। पीडा च कर्षश्चांशुकोवेष्टश्च पादाध्यासश्च पीडाकर्षाशुकावेष्टपादाध्यासं तस्मिन्समुच्चिते शतं दण्ड्यः। एतदुक्तं भवति - अंशुकेनावेष्ट्य गाढमापीड्याक ष्य च यः पादेन घट्टयित, तं शतं पणान्दापयेदिति।।२१७।।

# शोणितेन विना दुःखं कुर्वन् काष्ठादिभिर्नरः। द्वात्रिंशतं पणान् दण्ड्यो द्विगुणं दर्शने स जः।। २१८।।

अन्वय - काष्ठादिभिः नरः शोणितेन विना दुःखं कुर्वन् द्वात्रिंशतं पणान् दण्ड्यः अस जः दर्शने द्विगुणम्।

अनुवाद - काष्ठादि से ताडन करने पर यदि खून न दिखाई दे तो बत्तीस पणों से दण्डनीय होता है। बहुत ताडन से खून भी दिखाई दे तो फिर दुगुना दण्ड देना पड़ता है।। २१८।।

मिताक्षरा - किंच। यः पुनः शोणितं यथा ना दृश्यते तथा म दुताडनं काष्ठलोष्टादिभिः करोत्यसौ द्वात्रिंशतं पणान्दण्डयः।। यदा पुनर्गाढताडनेन लोहितं दृश्यते तदा द्वात्रिंशतो द्विगुणं चतुःषष्टिपणान्दण्डनीयः। त्वङ्भासास्थिभेदे पुनर्विशेषो मनुना दर्शितः (८।२८४) - 'त्वग्भेदकः शतं दण्ड्यो लोहितस्य च दर्शकः। मांसभेता च षण्निष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः।।' इति।।२१८।।

## करपाददतो भङ्गे छेदने कर्णनासयोः। मध्यो दण्डो व्रणोद्भेदे म तकल्पहते तथा।। २१६।।

अन्वय - करपाददतो भङ्गे कर्णनासयोः छेदने, व्रणोद्भेदे म तकल्पहते मध्यो दण्डः।

अनुवाद - हाथ, पैर और दांत के तोड़ने पर और नाक व कान के छेदन पर, फोड़े आदि के कुचलने पर और करीब-करीब म तकल्प मारने पर माध्यम साहस दण्ड देना पड़ता है।।२१६।।

मिताक्षरा - किंच, करपाददन्तस्य प्रत्येकंभङ्गे कर्णनासस्य च प्रत्येकं छेदने रूढव्रणस्योद्भेदने म तकल्पो यथा भवति तथा हते ताडिते मध्यमसाहसो वेदितव्यः। अनुबन्धादिना विषयस्य साम्यमत्रापादनीयम्।।२१६।।

मिताक्षरा - मुद्गरादिना कुड्यस्याभिघाते विदारणे द्विधाकरणे च यथाक्रमं प चपणो दशपणो विंशतिपणश्च दण्डो वेदितव्यः। अवपातने पुनः कुड्यस्तैते त्रयो दण्डाः समुच्चिता ग्राह्माः, पुनः कुड्यसंपादनार्थं च धनं स्वामिने दद्यात्।।२२३।।

## दुःखोत्पादि ग हे द्रव्यं प्राणहरं तथा। षोडशाद्यः पणान् दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दमम्।। २२४।।

अन्वय - स्पष्टम्।

अनुवाद - जो कोई किसी के घर में दुःख देने वाली या प्राण हरने वाली वस्तु फेंके तो उसे क्रमशः पहले में सोलह पण व दूसरे में मध्यम साहस दण्ड देना पड़ता है।। २२४।।

मिताक्षरा - अपि च, परग हे दुःखजनकं कण्टकादि द्रव्यं प्रक्षिपन्षोडशपणान्दण्ड्यः। प्राणहरं पुनर्विषभुजङ्गादिकं प्रक्षिपन्मध्यमसाहसं दण्ड्यः २२४ पश्विभद्रोहे दण्डमाह -

## दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा। दण्डः क्षुद्रपशूनां तु द्विपणप्रभ तिः क्रमात्।। २२५।।

अन्वय - क्षुद्रपशूनां दुःखे, शोणितोत्पादे च तथा शाखाङ्गछेदने तु क्रमात् द्विपणप्रभ तिः दण्डः।

अनुवाद - छोटे-छोटे पशुओं को जो ताडन करे, शोणित निकाले निर्जीव अंग सींग आदि का छेदन करे तो वह क्रमशः २, ४, ६ और ८ पणों से दण्डनीय होता है।। २२५।।

मिताक्षरा - क्षुद्राणां पशूनां अजाविकहरिणप्रायाणां ताडनेन दुःखोत्पादने अस क्स्नावणे शाखाङ्गच्छेदने। 'शाखा' शब्देन चात्र प्राणसंचाररिहतं श ङ्गादिकं लक्ष्यते। अङ्गानि करचरणप्रभ तीनि, शाखा चाङ्गं च शाखाङ्गं तस्य छेदने द्विपणप्रभ तिर्दण्डः। द्वौ पणौ यस्य दण्डस्य स द्विपणः। द्विपणः प्रभ तिरादिर्यस्य दण्डगणस्यासौ द्विपणप्रभ तिः। स च दण्डगणो द्विपणश्चतुःपणः षट्पणो ष्टपण इत्येवंरूपो न पुनर्द्वि पणस्त्रिपणश्चतुष्पणः पश्चपण इति। कथमिति चे दुच्यते? अपराधगुरुत्वात्तावत्प्रथमदण्डाद् गुरुतरमुपरितनं दण्डित्रात्यमवगम्यते। तत्रा चाश्रुतित्रित्वादिसंख्यााश्रयणाद्वरं श्रुतिद्विसंख्याया एवाभ्यासाश्रयणेन गुरुत्वसंपादनमिति निरवद्यम्।।२२५।।

# लिङ्गस्य छेदने म त्यौ मध्यमो मूल्यमेव च। महापशूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः।। २२६।।

अन्वय - स्पष्टम्।

अनुवाद - छोटे पशुओं के लिङ्गछेदन में अथवा मारने में राजा को मध्यम साहस दण्ड देना पड़ता है तथा स्वामी को उसका मूल्य देना पड़ता है और महापशुओं हाथी, घोड़ा आदि के ताडनादि करने पर दुगुणा दण्ड देना पड़ता है।।२२६।।

मिताक्षरा - किंच, तेषां क्षुद्रपशूनां लिङ्गछेदने मरणे च मध्यमसाहसो दण्डः। स्वामिने च मूल्यं दद्यात्। महापशूनां पुनर्गोगजवाजिप्रभ तीनामेतेषु स्थानेषु ताडनलोहितस्रावणादिषु निमित्तेषु पूर्वोक्ताइण्डादि्द्वगुणो दण्डो वेदितव्यः।।२२६।।

स्थावराभिद्रोहे दण्डमाह -

# प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसर्वविदारणे। उपजीव्यद्रुमाणां च विंशतेर्द्धिगुणो दमः।। २२७।।

अन्वय - प्ररोहिशाखिनां उपजीव्यद्रुमाणां च शाखास्कन्धसर्वविदारणे विंशतेर्द्विगुणो दमः। अनुवाद - जिन व क्षों के कलम लग सके, ऐसे व क्षों को और जिन व क्षों के द्वारा मनुष्य की